प्रकाशन-व्यय-दायकः— गुप्तदानी महाराय ।

> ंबीर सम्बत् २४८६ वि. २०१७ ई. १९६० अमेल कीर जयन्ती

> > मुद्रकः :---

श्री देवदत्त सास्त्री, विद्याभास्कर, विस्वेरवरानन्द वैदिक शोध संस्थान प्रैस, सायुत्राश्रम, होशिश्रारपुर ।

## प्रास्ताविक कथन

सामाजिक-जीवन की गाड़ी को ठीक रूप से चलाने के लिये दो मार्ग हैं—प्रागार धर्म ग्रीर श्रणगार धर्म — गृहस्थ वर्म श्रीर सांधु धर्म—राजनीति श्रीर धर्म-नीति।

जिस समय मनुष्य का सामाजिक रूप नहीं होता (युगल-समय होता है) तो उस समय न राजनीति होती है और न ही धमनीति। जब समाज में दोप बढ़ते हैं तो फिर सामाजिक-रूप होना प्रारम्भ हो जाता है। वर्ग की स्थापना होती है और उस का मुखिया 'कुलकर' कहलाता है। बह मुखिया दोपी को 'हकार' की दण्डनीति पर चलाता है। श्रामे जाकर और दोप बढ़ते हैं तो 'मकार' की दण्डनीति प्रवृत्त होती है, इस प्रकार दोपों के बढ़ते हुए कम से 'धिक्कार' नीति, 'परिभाप' नीति, 'मण्डल-बन्ध'=नजर-बन्दी 'चारए'= कद और 'छबिछेद'=अंगछेद की नीतिएं प्रवृत्त होती हैं। क्ष्ये राजनीति की नीतिएं हैं।

राजनीति स्थापित होने पर घमंनीति स्थापित होती है। यह भी एक सामाजिक रूप है परन्तु श्रणगार-धमं पर चलने वाले साधकों का। इस सामाजिक संगठन की दस नीतिएं होती हैं। ये नीतिएं, दण्डनीतिएं नहीं, श्रपितु प्रायिश्चत्त-नीतिएं हैं। यंड, वलात् लिया जाता है श्रीर प्रायिश्चत्त, सहपं—स्वयं की इच्छापूर्वक लमभ कर ग्रहण किया जाता है, साधु-पुरुपों की नीतिएं जो हुई, यहां वलात्—दवाव देकर काम करवाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, हां! यदि वह दोषो, दोप को

सत्तिहा दंदनीई परण्या तं जहा—इवारे १, मकारे २, विकारे ६, परिमासे ४, मंदलवंधे ४, चारण् ६, छविच्छेंद्रे ७ ॥ —ठाण्यं मृत्र अ६२॥

रिको प्रारम्भाषं हो जन्ने कोन्स्यत्र उट कार्यस्ति है. स्राण थो न करेती उपने साल्ला कि तर, स्वयास्य (सेला Compensation) कर विमानास है कोर्यस्य ।

पागरिनत नीति में मर्गपाम यापीनना होती है गर्गी ( पाने किने हुए कार्गों को पकर करना थीर उस में हाँग हाँ दोगों को स्वीकार करना, इसके परवात् वमें दोगों को त्रा बहुना (मिल्यापुक्त देना), तरनन्तर उन्हें तुरा समभूगी (निन्दा) पोर उनसे पूणा करनी (गहीं), तब उस पाणकमें से निवृत्त होना (नि-उट्टन), उसमें रहे पतिनारों की विश्विक् करना (विद्योगन), तथा आगे के लिये उस पाण-कर्म को न करने का अपने मन में हड-सङ्कल्प धारण करना और किये हुए पाप-कर्म का श्रद्धापूर्वक श्रुतानुसार यथार्थ प्रायदिनत्त ग्रहण करके उसे शीध्रतया पूरा करना होता है। •

यदि इस प्रकार विधि से प्रायश्चित किया गया है तब तो वह प्रायश्चित है, नहीं तो वह प्रायश्चित्त न होकर दण्ड ही कहलाएगा, जो कि देने श्रयवा लेने वाले साधु-जनों को, श्रण-गारों को समुचित नहीं। यदि ऐसा किया ही जाता है तो यह धर्म-नीति नहीं, यह तो श्रणगार-धर्म से गिरावट की राजनीति वन गई क्योंकि दण्ड तो राजनीति में होता है धर्म-नीति में नहों। धर्म-नीति में तो उपरोक्त विधि से प्रायश्चित होता है जोकि उसकी श्रात्मा को विशुद्ध वनाता है।।

अभिनत् य श्रन्नयरं श्रिकिचट्टाणं सेवित्ता, इच्हेजा श्रालोएत्तए जत्थेव
 श्रप्पणो श्रायरिय-उवज्जाए पासेजा, तस्संतियं श्रालोएजा, पडिनक्सेजा,
 निदेजा, गरहेज्जा, विउट्टेज्जा, विसोहेज्जा, श्रक्र्रणयाए श्रद्यसुटं जा, श्रहारिहं त्वोक्रमं पायच्छितं पडिवज्जेज्जा ॥

<sup>—</sup>ठार्खांग सूत्र ३।३।१॥, — वृहत्करूप सूत्र ४।२५॥

## ं विषय-सूची

| विपय                                          |           | वृष्ठ |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|
| १. प्रयम श्रालोचना प्रायदिचत्त                | ***       | ų     |
| २. दूसरा प्रतिक्रमण (मिथ्यादुप्कृत) प्राया    | रेचत      | ø     |
| ३. तीसरा तदुभय प्रायश्चित्त                   | ***       | १०    |
| ४. चतुर्यं विवेक ,,                           | •••       | ११    |
| ५. पाञ्चवां व्युत्सर्ग ,, 🗀 🐪                 | ***       | १२    |
| ६. छट्टा तप 💢 🔐                               | ***       | १२    |
| ७. तप प्रायदिचत्त का कोव्टक                   | ***       | १५    |
| <ul><li>ज्ञानाचार के तप प्रायदिचत्त</li></ul> | ***       | १६    |
| ९. दर्शनाचार ,, ,, ,,                         | ***       | २०    |
| ०. चारित्राचार के मूलगुणविषयक तप प्राय        | श्चित्त   | २४    |
| १. ,, ,, उत्तरगुणविषयक ,,                     | <b>31</b> | 3%    |
| २. सातवां छेद प्रायश्चित                      |           | ٧s    |
| ३. जत्सगं-श्रपवाद की व्याख्या                 | ***       | ४०    |
| ४. भ्रपवादों के प्रायध्रित                    | ***       | ሂሩ    |
| ५. प्रपवादों के छेद प्रायश्चित्त              | ***       | ६०    |
| ६. एनकल्ल-विहारी के "                         | ***       | ÉR    |
| ७. ग्लेश करके जाने वाले का प्रायश्चित         | •••       | ६६    |
| द. स्राज्ञान मानने पर छेद ,,                  | ***       | ६७    |
| १९. श्राचार्यपद् सम्बन्धी 👑 🥠 🧼               | •••       | ७१    |
| २०. माचारं की भूत का ,, , ,,                  | ***       | ७३    |
| ११. चारित्र दोप से होने वाले अनुगासन-भर्      | ह के      |       |
| रेक प्राप्तित्व                               |           |       |

| २२. घाठवां मूल प्रायश्चित्तः | •••                   | •••   | :  |
|------------------------------|-----------------------|-------|----|
| २३. नवम यनवस्थाप्य 🔒         | •••                   |       | :  |
| २४. दसवां पाराश्चिक ,,       |                       | •••   | t  |
| २५ तालिका                    | •••                   | •••   | (  |
| २६. चूलिका                   | •••                   |       |    |
| २७. विसम्भोगी के लक्षण       | •••                   | •••   | ,  |
| २८. साधक जिन कारणों से ग्र   | ग़लोचना नहीं कर       | ता    | 4  |
| २९. उत्तम जीव जिन कारणों     | से भ्रालोचना कर       | ता है | ₹. |
| ३०. परिशिष्ट—(१) पाञ्च       | व्यवहार               | •••   | १  |
| (२) तीन प्र                  | प्रकार से ग्रात्मरक्ष | T     | ₹. |
| (३) पाञ्च                    | कारण से गण छो         | ड़ना  | 8  |
| (४) सातः                     | कारणों से संगठन       |       |    |
| कीं सु                       |                       | •••   | ?  |
| (५) वारह                     | प्रकार के सम्भोग      | •••   | १  |
|                              |                       |       |    |

संवर-विणिज्ञरात्रो मोक्खस्स पहो, तवो पहो तासि । तवसो य पहाणंगं पच्छित्तं, जं च नाणस्स ॥ सारो चरणं, तस्स वि नेञ्चाणं, चरण-सोहण्त्यं च । पच्छितं, तेण तयं नेयं मोक्खित्थणाऽवस्सं॥ मोहा दास्महो का पार करना. असं से राष्ट्री हैं निवृत्ति के लिये जाना उत्पादि सप्तारों में अधि दीन में तो कोई बात नहीं, परन् इन संग्रंभ भणावणानी नी हो है सकती है जो कि चारितानार के योग है जिन का विध्या मामक पाचवां प्रायभित्त लिया जाता है। जितनी यसा भार उतना उसका प्रायभिता, एक सामक को लेना ही वाहिंग ज्ञानावनम्बन, दर्शनावनम्बन एवं चारियावनम्बन्ध रे अपवाद-मार्ग में दोप-सेतन हो जाते हैं प्रणीत् जान, दर्ग एवं चारित की अपनी एवं दूसरों की वृद्धि के लिये दोप-मूक्त कार्यों को करना पड़ जाता है, परन्तु ऐसा व वाला साधक यदि श्रतिपरिणामक है श्रयवा अपरिणामक है वह दिप्पय-दोप का पात्र है श्रीर यदि साधक परिणामन तो वह किप्पिय प्रायश्चित्त वाला माना जाता है जिस के रि उसे श्रालोचना-मात्र करनी होती है जो कि प्रथम श्रेणी प्रायश्चित है, परन्तु किप्पिय कार्यों में भी किसी परिणामव जो-जो ग्रसावधानियां हुई हों उनका प्रायश्चित्त उसे पृथक्

१. जैसे कि साधु महाराज का व्याख्यान कराने के लिये जन्तुश्रों से युक्त स्थान साफ करवाना, दरी विद्याना, चान्दनी लगव इवा में चान्दनी का हिलना, दिश्यों के नीचे जीवों का दब ज श्रीर साधु महाराज का वहां व्याख्यान करना श्रादि कार्य।

२. कप्पिय=कल्पनीय श्रर्थात् करने योग्य कार्य।

से लेना होता है। किन्तु अतिपरिणामक के जो दिष्य दोप है जनका प्रायश्चित्त तो बहुत प्रविक है और अपरिणामक को

एक ही प्रकार के दोष सेवन के पीछे भिन्न भिन्न भावना भी श्रीधक प्रायित्रत लेना होता है। भाषार पर उनका प्रायध्यित भी भिन्न-भिन्न होता है क्षे कि सरीर की घोत्रा-चाई की एक ही किया है, परन्तु इस के पीछे भिन्न-भिन्न भावना होने पर प्रलग-ग्रलग प्रायश्चित हैं। निर्याय सूत्र के तीसरे उद्देश्य में और चीथे उद्देश्य में इसके लिए लघु-मास का प्रायध्यित है। पत्त्रहवें उद्देश्य के मूत्र १७वें श्रीर १०४ में लघु-चीमासी श्रीर छट्छे एवं सातवें उद्देश्य में गुरुवीमासी प्रायदिवत का विघान किया गया है।

# १. दर्ग पूर्वक कार्य करने के जो दोग हैं।

न भिन्न अपन्ते पाए भीग्रोहन-विषहेन वा उष्टिकोदन-विषहेष ना उच्छोलेंडन वा पघोएडन वा, उच्छोलंत वा पघोष्ठंत ना सार्वर, तं नेवमाणे स्त्रावन्त्रम् माधियं परिशास्त्राणं उत्पाह्यं।

क्षे भिसन् शन्नमन्तस्य पाए सीणोद्म-निषडेण वा उसिखोदम-निपटेण या उन्होंकेटन या वघोष्टन या. उन्होंतर्त या वघोषते या तिग्रीस सूत्र ४ । ५— साहजार, तं सेवमाने व्यायज्ञह मातिनं परिहारट्टायं उत्पाहते ।

ो भिष्म् शन्तरन्त्रण्य वा गार्माचण्या वा स्वयाची वाप वीष्रोदन-तियोग वा डिमिणोदम-नियदेण या उच्छोलेख वा पर्यप्रेंच या, निर्योगं प्रम १५। १७— उद्भितंतं ना पारेशंतं पा साइत्त्रह्, तं रेपनाचे ग्रापन्त्रह् चारुमा-

लिसाय द्वा द्वा दण<del>्य</del>ा

जे भिक्त् किर्मा-परिषाण आपणो पाप गीचो स्मिन्यंत्रण्या उसिगोदम-नियरेण्या उच्छोलेजा या गणीएजा या, उच्छोलेले गा पषोखंतं ना साइज्जर, सं सेनमाणे आवज्जर नाउम्मानियं परिहारहाण् उन्पाह्यं।

### निशीय सूत्र ६ । २८---

जे भिक्लू माडग्गामस्स मेहुगा-पष्टियाण श्रप्पणो पाए सीश्रोदग-वियडेगा वा उसिग्गोदग-वियडेगा वा उच्छोलेडन वा पघोएडन वा, उच्छोलंतं वा पघोष्यंतं वा साइडनइ, तं सेवमागो श्रावडनइ चानम्मा-। सियं परिहारद्वाणं श्रणुग्वाइयं।

### निशीय सूत्र ७ । १८--

जे भिक्लू माउगामस्य भेहुण्-पडियाएं ग्रान्नमन्तस्य पाए सीश्रोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेडन वा पधोएडन वा, उच्छोलंतं वा पधोश्रंतं वा साइडनइ, तं सेवमाणे श्रावडनइ चाउम्मा-सियं परिहारहाणं श्राणुम्बाइयं। (६) सावधानी रखते हुए भी उस कृतयोगी की, श्रपवाद सेवन करने के पीछे क्या भावना काम करती है ?

इन वातों का विचार कर लेने पर तब कहीं जा कर प्रायश्चित्त का निणंय हो पाता है।

श्रव सामान्य रूप से किस-किस दोप का क्या-क्या प्रायदिचल होता है इस प्रकार दस प्रायदिचलों का वर्णन क्रमदाः किया जाता है—

पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्ते तं जहा—
(१) श्रालोयणारिहे, (२) पिडक्कमणारिहे, (३)
तदुभयारिहे, (४) विवेगारिहे, (५) विउसग्गारिहे,
(६) तवारिहे, (७) छेयारिहे, (८) मूलारिहे, (६)
भणवर्ठप्पारिहे, (१०) पारंचियारिहे ॥
—भगवती सुन्न २५।७।९॥

## १. आलोचना—

करिण्डमा ने जोगा, तेसु उन्तरसस्य निरङ्यारस्य । द्यउमस्यस्स विसोही, जङ्गो श्रालोयणा मिण्या ॥ (नीतपस्य द्य)

मुक्तमार्था पुरिण मुक्तमराहे वि तेति नायाचं ।
परिणामगादया(६) या इष्ट्रिमिनिक्संत(६) ख्रष्टहू(२) या ॥
पुर्म(६) यास(६) विरा(२) नेव कमलेमा(२) य स्वरा ।
प्रमा गमात्ती पुरिमा होति दाक्य(१) मद्गा(२) ॥
—ययदार एम तदेश्य १० माध्यमाया १६७,१६८ ।

नो साप् अपने गण सम्बद्धाय का त्याम कर अन्य भाषि। सम्बद्धाय बहुतिकार कर के जिन्दे और पुन. पहली सम्बद्धाण में स्थाना चाहे, तो उसे कोई पीधानंद्दाय पारिहायिक तथ की प्रामहित्तत नहीं घाता केवल एकमात्र उसे धालोजना करनी होती है। [त्योंकि उसने सपने संयम में कोई दोप नहीं लगतें दिया है।]

(२) निग्मंत्रं च गां राष्ट्रो वा नियाने ना दीहिपद्वी लूपेरजा; हुग्यां वा पुरिसहस खोमजीरजा, पुरिस्तो वा हृत्यीण खोमजीरजा, एनं से कण्वह, एवं से चिहह, परिहारं च से गा पाडगाह—एस कणे थेर-किपयागां; एवं से नी कप्पह, एवं से नी चिहह, परिहारं च गां पाडगाह—एस कप्पे जिगा-किप्पयागां।
—ह्यवहार सूत्र ५।२१॥

्र साधु को रात्रि व सायं के समय किसी विप-घर सर्प ने काट खाया हो, उस समय उपचार जानने वाले किसी पुरुप का योग न मिले थ्रीर स्त्री का मिलता हो, तो स्त्री के पास से उपचार करा लेवे; इसी प्रकार साव्यी को काटा जाने पर उसे उपचार जानने वाली स्त्री का योग न मिले थ्रीर पुरुप का मिलता हो, तो वह साव्यी उस पुरुप से उपचार करा लेवे,

प्रकार करना उन्हें कल्पता है और इस प्रकार किया जाता उन्हें किसी प्रकार का पारिहारिक तप प्रायश्चित नहीं ता—यह स्यिवर-किल्पमों की मर्यादा है। परन्तु जिन-कल्पी ायुकी ऐसा करना नहीं कल्पता है और न वे ऐसा करते हैं करने पर उन्हें कोई पारिहारिक प्रायम्बित नहीं ग्राता। (कल्प-प्रायदिवत, केवल भ्रालोचना करनी होती है)

(३) निमन् य एक्ट्रेज्ञा नयं धारितण, नो से क्यह धेरे घणा-- न्युता गणं घारितण, कत्पह मे थेरे प्रापुन्तिमा गणं घारितण । येरा म विषरेजा, एवं से कपह गणं धारितणः धेरा य से नो विषरेजा एवं से तो क्रम्यद् राणं घारितण् । जगमं धेरेहि श्रीवद्ग्यणं राणं घारेद्द, से संतरा होए वा परिहारे था। जे ते साहित्सपा उद्दाए चिहनति, गुलिय सं नेसि केर्र \_स्पन्दार सन ३१२॥ देण या परिहारे या ।

तिसी साधक के मन में कुछ साध्यों को साथ लेकर विचरने की प्रस्था हुई, तो उसे स्यावर भगवान् से विना पूछे ऐसा मरना नहीं मल्पता, उनसे पूछ मर मरना फल्पता है। रंगविर भगवान् आज्ञा दे देवं तो साधुओं को साथ नेकर विचरण कर सकता है। मिद वे प्राचा न देवें तो ऐसा फरना नहीं गल्पता। जो सायक स्वविर भगवान् को खाजा विना सायुष्ठी को गाय नेकर जितने दिन विचरे, जाने ही दिन का उने दोधा-श्रेद य पारिहारिक तम का प्रायश्चित आता है। परन्तु ्राधान्य व सार्वा विषरे हैं उन्हें मोई हैंद्र व तम प्रामित्यत . जो साय उसके साम विषरे हैं उन्हें मोई हैंद्र नहीं धाता । (क्वल ब्रालीवना करनी होती है)

# २. प्रतिक्रमण—

ह्य विद्युत्ता प्रताति तं जहा — उनार-पश्चिमणो,

## ३. तदुभय---

संभम-भयाउरावइ-सहसाऽणाभोगऽण्पवसयो वा । सन्ववयाईयारे तदुभयमासंकिए चेव ॥ दुचिन्तिय-दुन्भासिय-दुन्चेष्टिय एवमाइयं बहुसो । उवउत्तो वि न जाण्इ जं देवसियाइ-त्र्राह्यारं ॥ सन्वेसु वि वीय-पए दंसण्-नाण्-चरणावराहेसु । श्राउत्तस्स तदुभयं सहसक्काराइणा चेव ॥

इस तीसरे प्रायश्चित्त में, दोपों की श्रालोचना भी की जाती है श्रीर मिथ्यादुष्कृत भी दिया जाता है। यह जिन-जिन दोषों का होता है वे इस प्रकार हैं—

सम्भ्रान्तावस्था में, भयावस्था में, रोगावस्था में द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की श्रापद् श्रवस्था में, उत्सुकतापूर्वक शीघ्रता से कार्य करने में, श्रनजान-पन में, कोई कार्य श्रपने वश के वाहिर हो जाने से उस समय ज्ञान, दर्शन, एवं चारित्र के मूलगुणरूप पाञ्च महाव्रतों तथा उत्तरगुण दश-विध प्रत्या-स्थान पाञ्च समिति श्रादि में जो श्रतिचार लगते हैं श्रथवा श्रतिचार-विषयक श्राशंका होती है तो उस श्रवस्था में यह तीसरा प्रायश्चित्त किया जाता है।

इसी प्रकार जो-जो दुश्चिन्तन किया हो, दुर्भाषा बोली हो, दुष्किया का हो तथा उपयोग लगाने पर भी जो देवसी ग्रादि श्रतिचार स्मृति में न श्रारहे हों उन सब का 'तदुभय' प्रायश्चित्त होता है।

व्यक्त प्रयात् गीतायं हारा ग्रपवाद-मागं में श्राचरण करते, प्रयोग रखते हुए भी ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के हेतु जो प्रकस्मात् विराधना होती है तो उसका 'तदुभय' प्रायश्चित होता है।

पिग्डोवहि, सेलाई गहियं कडजोगिणोवउत्तेण। पच्छा नायमसुद्धं, सुद्धो विहिणा विगिधन्तो ॥ ४. विवेक-कालाऽद्धारणाइच्छिय-ग्रयुग्गयत्यगिय-गहियमसहो उ। कारण-गहिय-उच्चरियं भत्ताइ-विगिधियं सुद्धो ॥

भोजन, वस्त्र मादि उपकरण एवं श्रम्यादि, कृतयोगी= कृतास्यामी हारा उपयोगपूर्वक ग्रहण करने के प्रशात अयगात हो कि यह गृहीत यस्तु सदीय है आपुत प्रयोग प्रयोगित है। हो कि यह गृहीत यस्तु सदीय है जो कि चतुर्य प्रायोग्वित है। उसका त्याग करना ही, गुद्धि है जो कि चतुर्य प्रायोग्वित है।

इसी प्रकार प्रथम प्रहर में ली वस्तु चतुर्व प्रहर में रह जाने पर; गागं चलते पोन-पाच-मादल से जगर चले जाने से एवं शस्ता रहित हो कर मुर्योदय से पूर्व एवं मूर्यास्त के परवात वस्तु के प्रहण कर की पर पता नते कि श्रमी सुर्योदम नहीं हुमा प्रथम भ्रस्त हो नुका है तो उस यस्तुको विधिष्वंक स्थान

दोनों के निमित्त, भानामं महाराज के निमित्त, म्रल्पवयहरू सायक के निमित्त, श्रम्यागत श्रापूर्णक = श्रीतिय के निमित्त, क्लं ने चुद्धि होती हैं। र. रिक्तक्षिणयानिकाली—जालीम सूत्र प्राश्वती।

इस प्रकार चार भेद होते ते—(१) सनुमास (१) गुस्ताः (२) सपुचीमासी, (४) मुक्तीमासी । इन नारों के हि रीन-तीन भेद किए गए हैं—

- (१) परयज-पने किसी म्लेन्छ अनाम राजा आदि त्व देवता के दवान से सेवन किए गए उपयोग रहित दो<sup>षों दे</sup> प्रायश्चित ।
- (२) स्वयं श्रातुरता से उपयोग सहित सेवन किए <sup>गर्</sup> दोपों के प्रायश्चित्त ।
- (३) जान-त्रुभ कर मोहनीय-कर्म के उदय से मूर्छा<sup>प्राव</sup> पूर्वक सेवन किए गए दोपों के प्रायश्चित्त ।

इन वारह प्रकार के तप-प्रायिश्वत्तों के जघन्य, मध्यम श्रीर उत्कृष्ट तीन-तीन भेद कर देने पर कुल छत्तीस भेदी विनते हैं।

इन छत्तीस प्रकार के 'तप' प्रायश्चित्तों में कीन-सा त<sup>प</sup> ग्रीर कितना तप होता है यह प्राचीन ग्राचार्य देवों की घारणा-नुसार नीचे के कोष्ठक में दिया जाता है—

उत्कृष्ट तप-प्रायश्चित्त छुः मास का होता है, ख्रतः छुः मास के भो दो भेद गणना में ख्राते हैं जैसे कि लद्य-छुमासी १६५ उपवास, गुरु-छुमासी १८० उपवास।

- १. लघु-मास से भी छोटा तप-प्रायश्चित्त 'भिन्नमास' ग्राया है जो कि २५ उपवास का होता है।
- २. पंचिवहे थ्रायार-पकष्पे पराण्चे तंजहा—(१) मासिए उग्वाइए, (२) मासिए थ्राणुग्वाइए, (३) चउमासिए उग्वाइए, (४) चउमा-सिए थ्राणुग्वाइए, (५) थ्रारोवणा ॥

-ठाणांग स्त्र पाराश्था।

| ង                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14)2111144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TE FA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| अपन्तास<br>अपनास<br>अपनास<br>विप्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उपचास<br>पासे में<br>प्राथित्व<br>उपचास<br>पासे में<br>तायित्व<br>त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| EFF. B. B. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| मोहनीय क्योदिय मूच्युनियाय से<br>जयन्य मध्यम उत्हाह<br>१ १५ २७<br>उपजास उपजास उपजास<br>८ १५ ३००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                |
| 福 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ                                                |
| अपन्यस्य<br>उपन्यस्य<br>उपन्यस्य<br>अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                |
| 軍事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०८<br>प्रवास<br>( विगय<br>त्रा स्थात<br>स्था<br>क्ष्मात<br>का हैंद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| अस्ति ।<br>अस्ति ।<br>अस्ति ।<br>अस्ति ।<br>अस्ति ।<br>अस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>aquin<br>an emm<br>120<br>aquin<br>8 my<br>6 an ig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                |
| 1 LL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 1000<br>अपरास केंग्रेस का मार विवास<br>का लागा) का लागा का लागा<br>केंग्रेस केंग्रेस का लगा<br>का लेंग्रेस का लेंग्रेस का लेंग्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 原                                                |
| त्र उपयोग<br>मध्यम<br>प्राथिति<br>स्राथिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THE STATE OF THE S | 一一                                               |
| अगराता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अस्ति स्थाप<br>स्थापितामा<br>स्थापितामा<br>स्थापितामा<br>स्थापितामा<br>स्थापितामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F                                                |
| आस्तिता<br>श्रापतित्व<br>स्थापित्व<br>स्थापित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                              |
| THE STATE OF | 1904<br>347174<br>347174<br>1130<br>1130<br>1131<br>1131<br>1131<br>1131<br>1131<br>113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र. महामती की प्राप्ति करा कर १२० दिन का हेर देना |
| 原原。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                               |
| प्रत्याते उपपोप सित<br>मान्य मध्यम उप<br>१ भ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 军 3年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| 管上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| FEET OF BEET OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 電 声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E                                                |
| 志當日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मुर माम<br>सुन दीमायी<br>सुन दीमायी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1~                                               |
| मा अंतिम्<br>मा सम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मा मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| 1,50 1 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |

जे भिक्त 'निः संभोगनित्या पहित्य' नि यपड, वर्षति ।
 साइलइ, सं सेतमाणे चात्रलइ मानियं पन्तिस्दाणं उम्माइपं ।
 —िनशीय सूत्र पाइड्डा

जब कि सब ही साधु पाना महात्रत धारी हैं तो सब के साथ सारे सम्भोग रहाने में कोई दोष नहीं—ऐसा कहने वाला एवं ऐसा कहने वाले को श्रच्छा समभने वाला साधक लघमास के प्रायश्चित्त का श्रिधकारी है।

२. जे भिक्त् उच्चाइयं श्रणुग्चाइयं वयदः, वयंतं वा साइजङः, जे भिक्त् श्रणुग्वाइयं उच्चाइयं वयदः, वयंतं वा साइजङः, तं सेवमारो श्रावज्ञहः चाउम्मासियं परिहारद्वार्णं श्रणुग्वाइयं।

<sup>—</sup> निशीय सुत्र १०१५,१६॥ १. सर्वज्ञ भगवान् तीर्येकर देव के ब्रासातनाकारी बहुत बचन

१. सर्वज्ञ भगवान् तीर्थकर देव के श्रासातनाकारी बहुत वचन बोलने से तो दसवां पाराख्रिक प्रायश्चित्त होता है श्रीर इसके स्थान पर श्रपवाद-रूप में श्राठवां मूल प्रायश्चित्त भी दे दिया जाता है।

प्रमाद के कारण खोज किये विना अथवा रागद्वेप के वशी-भूत होकर लघु-प्रायश्चित्ती को गुरु-प्रायश्चित्ती श्रीर गुरु प्राय-श्चित्ती को लघु-प्रायश्चित्ती कहने वाले श्रीर इसे अच्छा सममने वाले सायक को गुरुचीमानी प्रायश्चित्त श्राता है।

 जे मिरल् अपकांमवणाए प्रवासिवेट्, प्रशासवेतं या साइबाइ, जे मिरल् प्रजेमवणाए न प्रशासवेह, न प्रशासवेतं या साइबाइ, तं सेवमारी आवलङ् चाउम्मासियं परिहारहाणं अगुग्धाइयं।

—निर्शाय सूत्र १ ०। ४२,४३॥

प्रमाद के कारण प्रथमा श्राभिनिवंशिक पक्षपात के कारण धपर्युपण-काल में पर्युपण करना और पर्युपण-काल में पर्युपण न करने और इसे घच्छा समभने से गुरुचौमासी प्रायिक्त धाता है।

५. ने भिस्त् भद्रनं भद्रवरीष् ध्रधामावणाष् भधामाष्ट्, श्रवासापृतं ।
 साद्मद्, तं भैवनाणे भावजद् चाउम्मासिवं परिहारद्वाणे ध्रजुणाद्दं ।
 निशीष मृत्र १ वाशा

जो धपने रत्नाधिक पूज्य पुरुषों की कोई धामातना करता है एवं ध्रामातना करने याने को धन्छा समभता है तो उस सापक को गुरुचीमासी का प्रायक्षित धाता है।

भ. जे निकन् दिया-भोषणस्य कायरार्वं ययद्, यपॅतं या साइमङ्, जे निकन् सङ्भोषणस्य पनर्णं पपद, वर्षतं या साइमङ्, सं सेवमाणं कायसङ्गाहरमाधियं परिद्वारहार्यं कण्यान्याद्धं।

-- लिगांच सूत्र १३।०२,०३॥

हँगी-मानीस एवं पुछत सादि में दिया-भोजन की बुरा कहना सीर राजि-भोजन की प्रशंसा करना सीर ऐसा कहने हुओं को ग्रच्छा समभना तो उसे गुरुचीमासी प्रायिकः ग्राता है।

इ. जे भित्रत् घ्रहाच्छन्दं पसंसद्, पसंसंतं वा साइज्ञइ, जे ित्
प्रहाच्छन्दं वंदइ, वंदतं वा साइज्जइ, तं सेवमाणे श्रावज्ञइ वाउम्मित्
परिहारहाग्रं श्रणुग्वाइयं। —निर्शोध सूत्र १९१८२,८११

स्नेह में आकर, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर अधा किसी की लिहाज में आकर अपच्छन्दे की प्रशंसा करती औ उसे वन्दना करनी एवं इसे अच्छा समभना, तो उसे गुरुवीमारी प्रायिक्षत आता है।

७. जे भिरम् धम्मस्स ऋत्यम् वपद्, वर्षतं वा साइग्रद, निम्मू अध्यमस्य वयमं वपद्, वर्षतं वा साइग्रद, नं सेवमाणे शाउन्य पाउम्मानियं परिवारदाणं श्रणुरपाइयं । — निशीप सूत्र ११)१,१०१

निसी निजाल के मीत में आकर, हैंसी-मयौन के भार से प्रांतक शिपों का उपतास करना तथा अपाधिक निप्यों को प्राप्त करना तथा क्षेत्र सक्ष्म समभाग तो तथे गुरुवीमासी प्राप्तिक था गाउँ। ६. जे भिरान् हुगुन्दिव-तुलेसु श्रमकं या, पालं या, काइमं या ।हमं या पिडम्माहेद, पिडम्माहेसं या माह्मइ, जे भिरान् हुगुन्दिव-तुलेसु कं वा, पिडम्माहेसा, कम्यनं ता, पायपुरद्धमं या पिडम्माहेद्द, पिडम्माहेसं । साइम्मइ, जे भिरान् हुगुन्दिवयुलेसु वसहि पिडम्माहेद, पिडम्माहेसं वा ।इमाइ, तं सेवमाणे श्रावञ्च शाटम्मासियं पिहारहारां उग्वाह्यं ।

—निरांग्य सूत्र १६१२७,२८,२६॥

दुर्गञ्छनीय फुलों से भ्राहार पानी, वस्त्र पात्र, तथा वसति-ाय्या लेकर जिन-दाासन की भ्रवहेलना में निमित्त बनने वाले (वं इसे श्रच्छा समभने वाले साधक को लघुनीमासी श्रायदिवत्त गता है।।

जे भिक्त् परिमाई धमानं धमिरं धमुवं धमारिकतं परेह, परंते
 साहरजह, से सेवमाने धापरजह धाउरमासिषं परिहाहार्ण उत्पाहनं ।
 निर्माय सूत्र १ शिक्षा

जो सामक टूटे-पूटे बस्चिर, न रतने योग्य पात्रों को रत कर जन-जासन की अवहेलना कराता है श्रीर इसे अच्छा समकता { तो उसे समुसीमासी प्रायदिचत स्राता है ।

५६. वे शिस्त् मिलाचं मोष्या न गथेतह, म गवेमंतं या ग्याह्म्यहः, । शिस्त् विकासं शेष्या उम्ममं या पहिष्ठं मा मण्युर, गण्युतं या गहम्मद् सं सेपमाचे कावकाह काडममित्यं परिवाहासं बराग्यार्यं ।

—शिंशीय सूत्र १०१३६,६०॥

जी मागक, विशी धीमार रोगी का पता सम जाने पर, उमकी शिवा ने पराहमुख होकर दूर टक्ता है, जिस ने यह जिन-सामन की निन्दा का निवित्त दया एउ दूर टक्ते हुयों को उच्छा जाने, सो उमे गुरुगीमासी का प्रावश्चित द्याता है। इत्यादि श्रनेकों प्रकार के दर्शनाचार-विषयक दोषों है प्रायश्चित्त समभ्र लेने चाहियें।

श्रव चारित्राचार के प्रायश्चित्तों का वर्णन किं।

विषय, कपाय, निद्रा, मद ग्रीर विकथा रूप प्रमाद कें वशीभूत होकर चारित्राचार में जो दोप लगते हैं उनके दें भेद होते हैं, मूलगुण के दोप ग्रीर उत्तरगुण के दोप। अहिंग, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, ग्रपरिग्रह विषयक तथा रात्रि-भोजन त्याग विषयक दोपों को मूलगुणों के दोप कहा जाता है ग्रीर पान्व समिति, तीन गुप्ति, ग्राहार, विहार, एवं दशिव प्रत्याख्यान विषयक दोपों को उत्तरगुणों के दोप कहीं जाता है। इन सब दोपों के प्रायिश्वत्तों का वर्णन कमशः इस प्रकार है—

मूलगुणों के प्रायश्चित्त-

 जे भिष्णू माउग्यामं मेहुण्-नडियाण् विश्ववेद्, विश्ववंतं वा साइञ्जइ, तं सेपमाण् श्रावञ्जइ चाउम्मावियं पिरहारद्वागं श्रणुम्वाइयं ।

—निशीय सूत्र ६।१॥

जो सापक किसी रूपी को मैथुन भाव से कोई बचन कहता है और इस प्रकार के बचन कहने वाले क प्रशुभ विकास में में उस लेता है तो उसे मुम्न्नोमासी प्रायक्षित संक्षा है।

व विकास माउपसम्परम मेहुण-वित्याम् केहं विहाह, केह् केहाविहः
 इंड इं १५०० वित्याम् मानुहः, सर्वति च साह्यपहः, में सेवमाणे शावाबदः
 इंड वित्य पीतः स्टुम्बे काण्यवाद्ये । —िनिर्माण सूत्र दाशशाः

जो साधक विसी स्त्री को भैयून भाव से कोई पत्र लिखता ध्रमया दूसरे से लिखवाता है और लिखने में लिए बाहिर एकान्त स्थान में जाता एवं ऐसा करने वाले के विचारों में रत लेता है तो उन गुरुनीमानी प्रायिन्त ग्राता है।

इ. ते भिश्यू माठगामस्य मेहुस्यिष्यिष् कलहं मुख्या, कलहं म्या, कलह-परिवाप, शन्दहर, सन्दर्भ या साहज्जह, सं मेयमारी सावज्जह —निर्णाय स्य ६११२॥ को साधक माता के सहय इन्द्रियों याली किसी रत्री से ्चारमाध्यिं परिताहाणं राजाहार्य । भीवन के भाव में किसी के साथ क्लेश करता है, क्लेशकारी बचन बोलता है, क्लंब करने के लिए बस्ती को छोट बाहिर गमन ह करता है भीर ऐसा करने बाने के विचारों में रस लता है तो

्। इसे गुरु-वोमासी का प्राविध्वस ग्राता है। ४. जे भिष्यु माटामामान्यः मेहुरा-यहियाण् चह्याहं ग्रायाह् परेह. भरंते या साहमादः जे भिरम् साठमासस्य मेहुन-यटियाण धोव-स्ताई याणाई घरेड, धरमं या साइजाड, में भेतमारी बाजाजड चाउम्मानियं —िस्तिमा भूप दा३०,२१॥

जो सामक मातृ-सहम इत्यामें वाली किसी न्त्री के साम भेगुन के भाग ने प्रस्त प्रविधत तथा भी-ताफ करके बन्दों को वारिहतहामं बगुन्ताद्वं । गारण करता है एवं ऐसा करने वान के विचारों में उस निता है तो उसे गुरु-पोमानी का प्राविश्व वना होता है।

भ, ते जिल् माउमामन्य मेहरानरियान् स्वयत्। यान् सामजेजा वो पमानेत वा, कामानेत या पमानेत वा साहराह, ने केतमाने काराहर —िसर्गाय पूरा दावशत

जो नायक मानुन्तमान किसी हुनी है मेंगून के नाय रूप बारमाधियं मस्तिमहासं मणुष्याह्यं । कर अपने गांव मगन, साम करे घोट ऐसा करने गांव की घरता समन्हे तो उसे गुर-योगानी प्रामन्त्रिन साता है।

६. जे भिक्क्यू माउग्गामस्स मेहुण्विडयाए खीरं वा, दिहें वा, नवर्णं वा, गुलं वा, खण्डं वा, सक्करं वा, मच्छिपडयं वा श्रव्नयरं वा एखीर्य हार् श्राहारेह, श्राहारंतं वा साइज्जह, तं सेवमाणे श्रावज्जह वाउम्मिलं परिहारद्वाणं श्रणुक्याइयं।
—िनशीय सूत्र ११३१

जो साधक ग्रपनी माता के समान किसी स्त्री के सार मैयुन करने के भाव से दूध, दही, मक्खन, गुड़, खाण्ड, शक्त मिश्री एवं ग्रन्य कोई प्रणीत श्राहार करता है, एवं ऐसा करें वाले के विचारों में रस लेता है तो उसे गुरुचीमासी का प्रारं श्रित्त श्राता है।

७. जे भिक्त् माउग्गामस्स मेहुगा-पडियाप तेइच्छं श्राउद्दह ते<sup>हुन्</sup> श्राउद्दंतं वा साइजङ्, तं सेवमाणे श्रावजङ् चाउम्मासियं परिहा<sup>रहुन्</sup> श्राणुग्वाङ्यं। —निशीय सूत्र <sup>७।७१३</sup>

जो साधक किसी स्त्री के साथ मैथुन के भाव से शरीर की चिकित्सा स्वयं करता है श्रीरों से करवाता है श्रीर करते हुआँ को अच्छा समभता है तो उसे गुरुचीमासी प्रायदिचत्त स्राता है।

८. जे भिष्णा साउग्गामस्य मेहुगा-पडियाण सणुवाइं पोग्गलाई उत्तिस्छ, उविहरंतं वा साइगइ, तं सेवमाणे व्यापणाइ चाउम्माविषं परिदारद्वाणं जाणुरवाइगं। —निर्वाथ सूत्र ७।८१॥

जो साथक मेंथ्न भाव में सुगन्धित पुर्वालों को, अरोर पर बटा पर प्रथम स्थानक में विवेशता है एवं इसे प्रव्हा सम्भता है नंत्रिंग गृष्योमायी प्रायश्चित आवा है।

 ४, वि निम्यु माउग्यासस्य भेहुमत्यदियाम् वसामं वा पाणं या न्याइमें का स्ट्रानं वा हेइ, देवे वा सार्वज्ञः पविच्युतं, पविद्यतं या साङ्ग्रह्मः, वं स्वसान्य कावत्यः चाउम्मासियं परितारद्वामः वागुरगाद्यं ।

—िनिगांभ स्त शहल, हशी

जो सायक मैयुन भाव से किसी को श्राहार पानी देता है, तवाता है श्रीर देने वाले के श्रशुभ विचारों में रस लेता है, इसी गर मैयुन भाव से श्राहार पानी स्वयं ग्रहण करता है श्रीर श्रन्छा समभता है तो उसे गुरुचीमासी का श्रायश्चित्त ता है।

१०, ते भिरान् माठागामस्त मेहुण-पिटवाण् वार्थं वा पिटानं वा तं.मा पावगुरदर्गं वा देह, दॅतं वा साहजह; पिटाइड, पिटाइतं वा स्मह, तं सेवमाणे शावमह जाठम्मातिवं पिरिहारहाणं श्रणुग्याह्वं।

—निशीय मूत्र ७१८७,८८११

जो साघक मैथुन भाव से किसी को वस्त्र, पात्र, कम्बन, दमोंछन देता है, दिनवाता है श्रोर इसे श्रन्छा समभता है, तो प्रकार मैथुन भाव से स्वयं ग्रहण करता हैं तथा इसे श्रन्छा तमता है तो उसे गुरुवीमासी का श्रायदिचत्त घाता है।

१५. वं भिरत् माट्यामस्त मेहुण-पियाप् वापृष्ट्, पापृतं वा इमद्, पिटत्युद्, पिटत्युंनं वा साद्यद्, हं सेवमाऐ शावशद् चाउम्मासियं शिग्रहार्यं शतायाद्वयं । —निर्दाण मृत्र ५/८६,६०॥

ं को साधक किसी स्त्री से मैंघन के भाव से उसे पड़ाता है पया उससे पड़ता है श्रीर ऐसा करने याने के विवासें में अनुभूति रजता है तो उसे गुरूनोमासी का श्रायश्चिक ता है।

18. ते नित्त् मात्रमामम्म मेतृष्य-परिवाद शहपरेलं इंदिएसं त्यारं करेह, वर्शतं था साह्यह, में सेनमारी शाववाह शावरमानिधं स्वादाशं क्यालाहतं । — निर्माण मृत्र शाहरमा

े को सामन किसी रही की क्षमनी निजी इन्द्रिम के घाणार कामे मेंगुन के भाव जनसाता है कीर ऐसी इस्ट्राय गुर्दी

ायव-विशेष से स्पर्ध हो जाने पर यदि वेद-मोह उदय हो जाए त्या इस स्पर्ध की श्रीर इच्छा करे, श्रीर हस्त-कर्म के माव स जाएँ तो उसे गुरुचीमासी का प्रायदिचत्त श्राता है।

१६. निगांबीए य हास्री या विपाल वा टचारं वा वासवम् वा रेगिज्ञमार्खाए वा विसोहेमार्खाए वा कलवरे पमुजाईए वा वश्चित्रहरू वा लवरंसि मोयंसि क्षीमाहेजा, सं च नियांबी माह्न्जेजा, मेहुण्यदियेवण्यका गवमह चाउम्मासियं परिहारहाणं स्त्युग्वाहर्य ।

—मृहक्का सूत्र ५७१॥

कोई साध्यो सायं श्रयवा राति के समय उच्चार प्रश्नवण करने गई, किसी जीय-जन्तु श्रयवा काष्ट्र श्रादि का योनिस्पान रेस्पर्ण हो जाने पर यदि वेद-मीह उदयाही जाए तथा ऐसे अर्घ की श्रीर इच्छा बनी रहे, श्रीर उस साध्यी के मन में पुरुष से मैंयुन के भाव था जाएँ तो उसे गुरुनीमाती का प्राय-रेनल थाता है।

- १७, ते निस्तृ हरणसमे संतर्, यरेते या साहणहा वे निस्तृ प्रेमाश्यं बहुत या बिलागेरा वा प्रेमुलियाए वा सन्याए वा संभानेर, रंपालंते या साहणहा वे निस्तृ प्रेमाश्यं संद्राहेल या प्रिमिर्देश या, रंपालंते या साहणहा वे निस्तृ प्रेमाश्यं संद्राहेल या प्रिमिर्देश या, रंपालंते या प्रिमिर्देश या उपयोग्येत या, उपयोग्येत या प्रेमेश्यं या, उपयोग्येत या स्थापल वा, उपयोग्येत या प्रेमेश्यं या माहणहा वे निस्तृ प्रेमाश्यं प्राप्तायोग्ये स्थापलये स्थापलये स्थापलये निष्याये निष्याये स्थापलये स्थापलये निष्याये निष्याये स्थापलये स्थापलये स्थापलये निष्याये निष्याये स्थापलये स्थाप
- ३४. देवे म इतिकार्य विश्वविद्या निर्मायं विद्याप्रदेशा, सं च निर्माये विद्यालेला, भेट्रम्यदिवेदण्यने शायराट् चारमम्बियं चर्निसम्बर्धः



र्ण सन्तं श्रामाणं मन्तं गमणामम् प्लेड् करंतं या साहन्य, से दुह्थो —ग्राक्त स्य शहरा।

इक्कममाचे ग्रायलह चारममियं परिहारहास् हालुखाद्यं ।

जहां कोई राज्य-व्यवस्था न हो (श्रराजकता व्याप्त हो) जिस राज्य में गृह-युद्ध चल रहा हो, ऐसे देशों में कोई निस्तित अधिकारी न होने से सामु साम्बी को यहाँ आना-जाना नहीं गल्पता; यदि फोई सावक ऐसे देशों में भ्राता-जाता है गीर इसे अच्छा सममता है तो यह सायुन्य ग्रीर गृहत्य-पटा, रोनों पक्षों के दोषों का सेवन करता है और उसे गुरु-चीमासी का प्रायदिवत्त प्राता है।

२३. भिमन् व उमाप-वितीष क्रम्णमिय-संकले संयोडिए निव्यिद-गिन्हेंद्र शमणं मा पाएं या स्थाहमं या आहमं या पहिमाहिया आहामा-हरिमालो शह पट्या जारीजा—क्युनाए सृतिए क्रयुनिए या, में जं य मुहे, जं च वार्तिति, लं च वित्ताह, मं विविध्यमाचे विश्वेष्ट्रमाणे मार्वश्महः में श्रमणा भुगमणि धन्निमि यो श्रमुप्यत्मारी शायमद् शारमासिये —हिल्कल पूर्व थासा विद्याहाणं ब्युगवाह्यं ।

सापु की प्रतिका होती है कि वह मूर्योध्य ने पूर्व एवं मूर्गास के पश्चात् प्राह्मर न करेगा । यह नागक, शरीर ने मंग्रेषा समर्थ है, उसे सूर्योदय में क्रारमा सूर्यास्त में कोई सब्देह भी गहाँ, क्षिमी में ब्राह्मस्थानी प्रहर्ग कर लिया, किन्तु बाह्यर-गानी करते समय उस साधक के मन में (बाइन पूर्न धाविक (ट जाने के) यह निरंपन तथा कि बाती तथे ट्रांम नहीं हुआं धनवा पूर्व प्रस्त हो चुका है। उस मस्त गरि वह सापन, भी मूल में बोहार है का महिर निकान है कोर को --- भे अर्थ त्रीड़ दे सीर जो पान में है उसे परव देशों मह

ता - क्ष्मुताम् मृतिम् क्ष्योमित् या, मे जं च सुरे, रं च पारिति, रं च गरे, मं विभाडमाणे विसंहिमाणे नाहकमाईः मं स्वया मंगमाणे विस् वा अणुप्पदेवाणि कावस्तए चात्रमानियं पतिहासम्बद्धे ॥ - गृहत्याचं सूच प्राटा।

मूर्योदय के परचात् एवं सूर्यास्त से पूर्व ग्राहार करने को प्रतिज्ञा वाला साधका, रोग के गारण प्रचया मार्ग चलन्य क्षाता करने प्राविशे प्रशिष्ट में श्रममर्थ है परन्तु श्राहार होते. भेवा करने प्राविशे प्रशिष्ट में समय सूर्वीस्य एवं सूर्वास्त विषवक मन में कोई नहीं । पाल्य के लिया। उने करते समे। श्राह्मर करते समय मन में नियमम हुमा कि मूर्योदय नहीं हुमा भ्रम्या मूर्यास्त हो चुला है। उस समय तत्काल यहि यह सायक महि में हाला आहार चाहिर निकाल दे, हाच का श्राहार होतं है और मान का यस्तपूर्वन परिष्ठापन मन्द्रे सो इसे सामिन्ने जन का कोई क्षेत्र नहीं नगता, इसे कोई प्राथित्वत गर्ही आता किन्तु गृत् में मुर्गीदम एवं मुर्गीता विषयण निरमय होने पर भी गरि वह सामक (दोष तो लग हो गया, श्राहार करना क्यों होड़ा जाए इसादि विचारों है) ब्राह्मर करता जाए समय स्था यह भारत न महोते दिनी हुमते सामक गो देते तो उसे गुरुकोमानी

वृद्, विरुष् च तमार्कालीय प्राच्याविषां स्त्रीयां हार्गयातियां विद्य मा भागीस्चत भाता हैं॥ विक्तासमामने समा क्षाप्त प्रिताहिमा कात्रमाहोनाही गाँ वन्ता जालेक्स - ब्लुमार स्थित क्यामित मा, घे शं च मूर्त, वं म पार्टित, तं च मुरिसाई में दिशासाले विशेषेसारी माइप्रकारी में बण्यला गुण्यताई बार्किन ता कानुवर्गाले वाजाम् वात्रमानित्वे वीत्राहाले बन्नुमाहर्षे स The the state of the पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाला साधक रोग श्रादि के कारण ग्रसमंबं है श्रीर प्रच्छन्नदिशा श्रादि के कारण सूर्योदयास्त के विषय में संशंक भी है परन्तु किसी श्रन्य के कहने पर विश्वास करके यदि वह साधक श्राहार ग्रहण कर लेवे श्रीर उसे करने लो। उस समय दिशा निर्मल हो जाने से उस साधक के मन में ग्रह निश्चय हो जाए कि सूर्योदय नहीं हुश्रा श्रयवा सूर्यास्त हो चुका है तो वह साधक तत्काल मुंह का भोजन वाहिर निकाल दे, हाथ का छोड़ दे श्रीर पात्र का परठ दे तो उसे रात्रिभोजन का कोई दोप नहीं लगता, किन्तु वह साधक यह समभ कर कि दोप तो लग ही गया श्रव क्यों न पूर्ण श्राहार कर लिया जाए श्रयवा लाई हुई वस्तु क्यों परठी जाए इत्यादि विचार करते हुए श्राहार करता ही रहे श्रयवा स्वयं न करके किसी श्रव्य साधक को श्राहार करने के लिए दे देवे, तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चत श्राता है।।

२७. इह खलु निग्गंथस्स वा निग्गंथीण वा राश्रो वा वियाले वी सपाणे सभोयणे उग्गाले श्रागच्छेउजा, तं विगिञ्चमाणे विसोहेमाणे नाह्कमहः; तं उग्गिलिका पच्चोगिलमाणे राह्मोयणपितसेवणपते श्रावज्जहे चाउम्मासियं परिहारहाणं श्रणुग्वाइयं॥ —गृहहकहण सूत्र ५११०॥

किसी साधक को सूर्यास्त के पश्चित् उग्गाल ग्राजाए तो वह बाहिर थूक दे तो कोई प्रायश्चित्त नहीं ग्राता किन्तु यदि वह ग्रन्दर ही निग्गल जाए तो उसे रात्रिभोजन का दोप लगता है ग्रीर उसे गुरुचीमासी का प्रायश्चित्त ग्राता है।।

२८. तएगां ते बहुवे शिग्मांथा य शिमांथीश्रो य समग्रस्स भगवश्रो महावीरस्य श्रेतिए एयमट्ठं सोच्चा शिसम्म, समग्रं भगवं महावीरं चंद्र समग्द २ तस्य टागस्य श्रातोयंति पडिक्कमति जाव श्रहारिहं पायच्छितं त्रवोक्ष्मं पदिवक्कांति ॥ —दशाश्रुतस्कन्य सूत्र १०१४॥ तय बहुत से साधु साध्यो, श्रमण भगवान् महावीर स्वामी मुखारियन्द से नियाणों का गुफल सुन कर भयभीत हुए, गयान् को बन्दमा नमस्तार की श्रीर राजा श्रीणक श्रीर स्लणा रानी को देल कर जी निदान किया या उसकी घालीना निम्दना की श्रीर प्रतिक्रमण किया, यावत् उसका यमोचित । यदिन तपःकर्म श्रद्धीकार किया।।

इस प्रकार विविष्ट विषय, क्याय, निद्रा, विक्रमा और मद प प्रमाद० के कारण मूलगुणविषयक चारित्राचार के दीपों के व्यक्तिस समभ लेने चाहियें और पास्च प्रकार के विशिष्ट माद के कारण उत्तरगुणसम्बन्धी चारित्राचार के प्रायदियसीं । वर्णन इस प्रकार है—

1. है भित्त निर्तिष विदं भुंबद, भुंबंदे वा सार्यह, तं सेवमाने धावन्द्र विषयं परिहाहारां खण्याद्यं ॥ — निर्माप सूत्र संदेशः॥

जो तायक प्रमादी यन कर प्रतिदिन एक ही पर में घाहार ता है, मंगवाता है घोर लाने याने के घच्छा तमभना है तो से नपुमात का प्रायश्चित्त घाता है॥

२, ते जिल्ला निविधं कार्य यसम्, प्रसंतं या साहारा, सं सेरामारी सरह सामितं परिहासुक्तां समाप्तर्थं ॥ — निर्माण सूत्र २(३०)।

्यो सापक माम-कर्य य पर्यायाम-राला का विना विभेष-वरण भंग भवता हुया एक ही क्यान राह्या है पुनरे की इस कार रहने की प्रेरणा बरता है भीर रहते हुए की घटणा मिनता है तो उसे लघुमान का प्रायम्बन साला है।।

पाद प्रकार के स्थानिक प्रमाद के लागा की की है।
 विभव प्राथमिक तीला है।

२. जे भिक्खं उचार-पासवर्णं परिद्ववेत्ता तत्येव श्रायमह्, श्रायमंत्र साइजङ्, तं सैवमाये श्रावजङ् मासियं परिहारद्वायं उग्वाङ्यं। —निर्शीय सूत्र शा<sup>०।</sup>

जो साधक उच्चार-प्रश्नवण परिष्ठापन कर वहीं ही, में के ऊपर, जल हारा युद्धि करता है तथा करने वाले हैं श्रच्छा समभता है तो उसे लचुमास का प्रायश्चित ग्राता है।

४. ने भिष्म् अप्पण्। संघाडिं श्रव्यद्यिएग् वा गारिण्ण्<sup>।</sup> सिन्यावेड्, सिन्यावंतं या साङ्गङ्, तं सेवमाग्रे श्रावजद् मासिगं परि<sup>गुर</sup> उग्पाइयं ॥ —निशीभ सात्र पा<sup>12</sup>

जो साधक अपनी चादर, अन्यतीर्थी से अथवा गृहस्य मिलाता है और ऐसा करने वाले को अच्छा समभता है। ज्ते लतुमासे का प्रायश्चित आता है।।

प. जे भिष्णु गर्भ ना पविसाहं ना, कंबलं सा, पायपुरसुमं ता अर्थ िर्छ, भूमं, पारिणालं, पनिध्वितिम-पनिधित्विति परिद्रोतं, परिद्ववंतं है राण्यतः, तं रोजमाणे भाषत्वहः साथियं प्रस्तिस्द्रामं जम्बाह्यं ॥

—ितिशांग गुन ५ ६४।

वर सायवः राम देवः सीम्य स्थित गृते हाई वस्त सामा भाग संरहतः भारतावर कर परिष्याप्त करावा है करवाचा है पृर ं र इक्ट मान व मानमा हैना व सम्मान ह · Continues H

क के त्यान राज्यात प्रयोग मुक्त होते. केने मा साहक्रह the transfer of the property of the state of

विशेष स्वयान

्रत्याः ४०(४) वर्षाः वर्षाः विस्थानाः वनामाः <sup>१</sup>

श्रीर ऐसा करने वाले को अच्छा सममता है तो उसे लघुमाम का प्रायक्तित स्राता है॥

ं ७. जे भिषम् सामास्यिह्तं फजायिय, धपुष्टिम, समयेनिय पुन्यासेव पिंडवाय-पश्चिम, छणुपविसद, छणुपविसंतं वा साह्यद, में सेवमाणे भाषनाह सासिय परिहारहाणं उम्बाह्यं ॥ — निर्याय सूत्र २१४८॥

जो साधक वय्यातर का घर विना जाने विना पूछ विना पढ़ा किंग पहले ही गोचरों को जाता है दूसरों को भजता है भीर जाने वाले को अच्छा समभजा है तो उसे लघुगात का भाषदिनत धाता है।

ं ८. (क) से भिष्ट विदेशि या, विद्युदंशि या, विद्युवारेवि या, विद्युवारेवि या, विद्युवि दुवारेवि या, विदेशुदंशि या (घर की देहली), विदेशकीय या, विद्युव्येशि या ।

महानिवित्तं वा, महमाद्याविति या, महान्युनिवित या, महम-यासवित्त या, महम-लेददिव वा महम-विवितित या, महम-वर्ण्यति या।

इहान-दाइंसि मा, गार-दाइंसि या, भाष-दाइंसि या, गुम-दाइंसि या, ऊप-दाइंसि या।

भाषयरांति था, पंचीत ना, यनागंति या ।

मन्त्रिम् या संस्कृतियाम्, नविवास् या महियानस्यत्रेम्, परिभृत-मन्त्रियाम् या स्वरिभुभक्तित्याम् या ।

वैषानारचेति हा, समोहन्यरणी या, काराधनारचेति या ।

पृश्य बारीत सा, मार्टि-मारोपि या, मुण्या-वार्टीर सा, कायाप-

 महता-वर्ष्णिक वा, कारा-वर्ष्णिक वा, स्वय-वर्ष्णिक, कोर्लुकि-नगर्थीय वा, व्यव-वर्ष्णिक वा, कोरिव-वर्ष्णिक वा, इसस्य-वर्ष्णिका, नार्यवर्ष्णिक वा।

महाग वनस्पति का स्थान, मूलक वनस्पति का स्थान, कोस्तुम्भ वनस्पति का स्थान, घोरे वाला स्थान, जहाँ जोरो बोई हुई हो, दमनक वनस्पति का स्थान, मरोचन पनस्पति का स्थान।

श्रशोक वृक्ष का वन, सन्तपर्ण वृक्ष का वन, चंपक वृक्ष का वन, श्रास वन श्रीर भी वृक्षों के वन जो पत्र सहित, फूल सहित, फल सहित श्रीर वीज सहित हों॥

(प) वे भिराष् धागम्तारेसु या, धारामागारेसु या, गाहाबर्-कृतेसु या परिपादमहेसु या।

उनारांति वा उमान्-निहंति गा, उमारा-सार्वित वा; निमारांति वा, निमान-सिहंसि वा, निमान-सार्वित वा।

कर्ट्वि या, बाहालयंसि या, करियंति या, पागारंति या, पारंति या, गोपुरंति या।

दर्गति या, द्रग-सम्मंति या, द्रग-पहंति या, द्रग-सालंति या, द्रग-सोर्सि या, द्रग-हासंधि था।

सुक्र-गिर्हित या, सुक्र-सालंति या; निप्त-गिर्हित या, निप्र-मालंति या; क्षणारंति या, कोहासारंति या ।

गरा-सिर्वास का, तरा-सालीय या; तुम-सिर्वास तुम-सालीय का; मुग-सिर्वास का, भुम-सालीय का।

कार-मार्क्षिका, कार-शिक्षेत्रका, समयक्षिका, कृत-सिह्मिका।

पेतियन्त्रास्त्रिः या, परिवन्तिहरिः वा, परिवान्तास्त्रीयः वा, परिवान् निष्टेवि या, यूनियन्तास्त्रिया, कृतियनिर्दाय वा ।

भीता-मालंबिया, मीरा-निहीतिया। महापुण-निहीर या, महाबुल-



म. में भिरम् रक्षे स्वतियाणं सुदियाणं सुद्धाभितिवारं सुदारिव-भर्तः पृतु-भर्तः या, भयग-भर्तः वा, यत-भर्तः या, क्यग-भर्तः या, प्रभा-भर्तः या, प्रभा-भर्तः या, प्रभा-भर्तः या, प्रभा-भर्तः या, पिताय-गं या, पद्दिव्या-भर्तः या, पादुव्य-भर्तः या पदिव्यादेदः, पदिव्यादेतं वा पदिव्यादेदः, पदिव्यादेतं वा पदिव्यादेदः।

—निर्याण सूत्र मधा

धिविय राजा के श्रीभवंक के उस्सव पर बनाए गए भीजन द्वारपाल के भाग में से, पशु जानवरों के भाग में से, गीवारों भाग में से, देवता के निमित्त बितदान के भाग में से, पर के खा दासियों के भाग में से, पर के खा दासियों के भाग में से, श्रश्न भाग, गज भाग, श्रद्धी वालों भीजन में से, दुभिक्ष के निमित्त बनाए गए भीजन में से, प्रवारियों के लिए बनाए गए भीजन में से, रोगियों के उए बनाए गए भीजन में से, बर्प कराने के निमित्त दिए जाने लि भीजन में से, श्रीर पाहुणे के भीजन में से जो गापक हिंग करता है भीर प्रहण करने बालों को घनदा समभजा है। उस गुरुवीमासी का प्रायक्तित स्थाता है।

३९. त्रे भिनम् षहिषान्तत्ता-संपरिवाणं, षदिया-तत्ता-दर्शिवयत्तर्वः दे-तृषा-संपरिवाणं, मह्-क्ता-परिविचत्तर्यः, मिद्-क्ता-संपरिवाणं, मिदि-क्ता-संपरिवाणं, मिदि-क्ता-संपरिवाणं, मिदि-क्ता-संपरिवाणं, प्राप्तः वा परिवारहेदः, विवाहंतं वा साहात्रहः, वे सेत्रमाणं काकाव्य कात्रमानियं परिहामहाणं जिल्लाहंतं ॥
—िक्तांत्र स्व ११६२१३ शा

े को साधक, नदी-साना, पर्वत-याचा एका वर-याचा हारि वि यामा को जाते समया याचा ने कोटते हुणों के याहार विषे पहुण करता है सीर यहण वर्षने वालों को यथना सम्मन्ता को कि मुक्तीमासी वा प्रायदिक्त साला है।।

may har from ११. के किन्तु पर कीमानेट, पीमानेट पा साहत्त्वत् ते किन्तु द निक्तारेत निक्तार्थने ना सात्कार्य में सेनमाने सामकार, नासमाणि परिकारकार्यं ग्रह्माराज्यं ॥ जो सामक दुसरों को भग दिलाता है एनं उन्हें विस्मय में डालता है और इसे मन्त्रा समभता है तो उसे गुरुनीमासी क प्रायस्चित्तं द्याता है ॥

१२. ने भिन्त् गिहि-मते भंगर, भंगतं वा साहजाइ, तं सेवमारी श्रावज्ञाद् चाउम्मासियं परिहारहामां वम्बाद्यं ॥ — निर्साय सूत्र १२/१०॥ जो साधक गृहस्य के पात्र में श्राहार करता है श्रीर कर श्राता है।।

वाले को श्रच्छा समभता है तो उसे लघुचोमासी का प्रायश्चित १३. जे भिमल् अम्रउत्थिष्ण वा गारियण्ण वा उवहिं वहावेह, वहावंतं वा साइज्जङ्गः, तं सेवमारो श्रावज्जङ्गः घाउम्मासियं परिहारहारां उग्घाइयं॥

जो साधक अन्यतीर्थी तथा गृहस्य को अपना सामान उठवाता है और उठवाने वालों को अच्छा समम्ता है तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित स्राता है॥ —निसीय सूत्र १२१४०॥

१४. जे भिनस् महानईंश्रो उहिंहाश्रो गिरायाश्रो विजयाश्रो श्रंत मासस्स हुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरह वा संतरह वा, उत्तरंतं वा संतरंत वा साइजह, तं जहां—गंगा, जडणा, सरऊ, प्रावह, मही; तं सेवमाणे थ्रावज्ञह् चाउम्मासियं परिहारद्वारां उम्घाङ्यं ॥

जो साधक एक मास के अन्दर दो वार वड़ी निदयों में उतरे एवं उन्हें पार करे श्रीर ऐसा करने वाले की श्रच्छा समभे तो उसे लघुचीमासी का प्रायश्चित श्राता है।। — निराधि स्च १२।४१॥

पर्व नेवभेपन पाणास्वादादिने उ झरके। निरवेक्साण मणीव पश्चितिवरीत इनस्य।

—स्वन्हार सूत्र उद्देश १० 💎 भाग गाए १६६ 🤈

जिन-कल्पी मन के मतिवारों का भी प्रायस्ति हैं। है कि स्थविर-कल्पी कैवल वचन मोर काया के परिवारों का

\* \* \*

प्रायधिव की तीन श्रेरियों—

(१) ग्रात्म-न्तानि। (२) दूसरी वार पान न रूले ना नित्तर।

(२) इतरा पार मा (३) मास-जुद्धि ॥

c. 17

कारी विकेश कर कर है।

१६. जे भिरम् निभूसा-पिताम् चथं या, पितमहं या, वंत्र<sup>वं वा</sup>, पायपुर्द्यम् या अक्षयरं या उत्पारम्-जायं धरेह, धरंतं वा साइज्ज, <sup>हं</sup> सेवमामे शावज्जह् चाउम्मासियं परिहारहाम् उन्वाह्यं ॥
——तिजीय सत्र १५११९॥

जो साधक विभूषा के लिये वस्त्र पात्र थ्रादि कोई उप करण रखता है श्रीर रखने वाले साधु को श्रच्छा समभता है तो उसे लघुचीमासी का प्रायदिचत्त श्राता है॥

२०. जे भिक्त् श्रज्ञडियण्या वा गारित्यण्या वा श्रप्पणो पा श्रामञ्जेञ्ज वा पमञ्जेञ्ज वा, श्रामञ्जेतं वा पमञ्जेतं वा साइञ्जइ; संबाहि वा पिलमहेञ्ज वा, संवाहतं वा पिलमहेतं वा साइञ्जइ, तं सेवमाणे श्रावञ्ज चाउम्मासियं पिरिहारद्वाणं उग्वाइयं ॥

---निशीय सूत्र १५।१३,१

जो साधक ग्रन्यतीयिक श्रथवा गृहस्य से ग्रपने पाँव स करवाता है तथा उन से दववाता है श्रीर ऐसा करवाने व ग्रन्य साधकों को ग्रच्छा सममता है तो उसे लघुचीमासी प्रायश्चित श्राता है।।

२१. जे भिनस् श्रन्नडित्याण्य वा गारित्याण्य वा श्राप्यो कार्यसि वा श्ररह्यं वा श्रित्यं वा भगंदलं वा श्रन्नयरेगं तिनसेगं सरधनाएगं श्रा देउन वा विच्छिदेउन वा, श्राच्छिदिता विच्छिदिता पूर्व वासोगिर्यं वा नीहं वा विसोहेउन वा, नीहरिता विसोहेता सीश्रोद्रग-विश्वडेण वा उसिगोर विश्वडेण वा उच्छोलेउन वा पथीएज वा, उच्छोलिका पथोइता श्रष्ट्रा श्रानेयण-नाएगं श्रालिपेउन वा विविषेता वा श्रालिपेवा विविषिता वा, घएण वा, वसाए वा, नवर्णाप्या वा, श्रम्भङ्गेउन वा श्राम्भिता श्राम्यरेग ध्वान व्याप्यरेग ध्वान वा श्राम्भितं वा माइउनद्, तं सेवमागे श्रायजह चाउम्मासियं उच्याद्यं ॥



द्रश्य प्रदेश र

प्रत्यसम्बद्धाः स्थान्य । स्थान्य स्थान्य । स्यान्य । स्थान्य । स्याय्य । स्थाय्य । स

कोहेण जो म् तर्णातः मुर्ज्यार-तिरिएहि कीरमामे जि । राष्ट्रममे जि रहात्, तस्य षमा म्हिमला होजि ।।

कुल-एय-जावि-बुद्धिमु तय-मुव-सीलेमु गोरयं किचि । जो एवि कुव्वदि समसो मद्दव - धम्मं हथे तस्य ॥ हे मुविहित ! यदि जाना पाहे. घोर भवागांव के उस पार। तो तप-संगम-रूप पोत को, बना गीझ घपना धाधार॥

### दशधमं-सूत्र

क्षमा, मार्दव, घार्जव, सत्य, शीच घौर संयम, तप, त्याग। ध्राकिञ्चन्य, ब्रह्मचारित्य— इन दशयिष मार्यो का दूजा नाम धर्म है॥

सुर-नर-तिर्यञ्नों के द्वारा किया गया हो, चाहे कितना ही भीषण उपसर्ग-विकार। फिर भी नर का कभी कीच से तप्त न होना, कहलाता है उत्तम धमा – धर्म का सार॥

उन्नत कुल, तप, रूप, जाति का, शील, जान, श्रुत का श्रभिमान। जिसे न हीता—वही मादंय— धर्म-त्रती है श्रमण महान्॥ को हेक्ये, १४ जन सहित्यादिका स्टब्स्टेब्स् स्टब्स्टिका स्टब्स्टिका प्रक्रिका स्टब्स्टिका

पर - मनावय - कारण वयम्भीयोत् गुन्धपर्यदवपण्णं। जो यववि भिष्यु त्रिणो तस्य द् भम्मो हवे सञ्यं।।

विस्सासिएज्जो माया व होइ पुज्जो पुरु व्व लोग्रस्स । समयु व्य सन्नयाई पुरिसो सव्यस्स होइ विश्रो ॥

सम - संतोष - जलेगां जो घोवदि तिच्वलोहमलपुंजं। भोयग्-गिद्धि - विहीगो तस्य सउच्चं हुवे विमलं॥ मुटिल विचार, कुटिल कर्मों से, मुटिल यचन से रहना मुक्त । यपने दोपों को न छिपाना, मही आजंब - मुखुतायुक्त ॥

निज यचनों से कभी किसी की, जो सन्ताप नहीं पहुंचाता। निज-पर-हितकर यचन छमी का, जग में उत्तम सत्य कहाता।।

विश्वसनीय सदा माता - सा, पूज्य सोक में है गुरूजन - सा। सत्य - परायगा जन होता है, प्यारा जग में सदा स्थजन - सा॥

समता श्री' सन्तीपगुर्गों के पावन जल में, तीव्र लोभ के मल-समूह को जो घोता है। भोजन को लिप्सा से जिसका मन विमुक्त है, उसके मन में उत्तम शीचधर्म होता है॥

यतों, सिमिलियों घोर कथायों, दंदों घोर इन्द्रियों का ही— कमघः धारण, पालन, नियह, त्याग, विजय—उत्तम संयम है।।

विषयों भीर कपायों के निग्रह से, ध्यान भीर स्वाध्याय-नियम के द्वारा, जो भ्रात्मा को भावित कर देता है, उत्तम तप का धर्म उसी का धन है।।

कान्त घीर प्रिय भोग-विषय मिनने पर, जो कि पराङ् मुख स्वेच्छा से हो जाता, तथा पूर्ण स्वाधीन भोग तजता है, उत्तम त्याग धर्म उसका कहनाता ॥

जिसने पुत्र कलत्र-कर्म सब त्यागे, जिसको प्रिय-ग्रप्रिय का इन्द्र नहीं है। उस ग्रनगार श्रसंग भिक्षु के मन में, उत्तम श्राकिञ्चन्य धर्म रहता है।।

#### وسيساه مامعولودي

हापारणे तियन हरूल स्वर्गताहे । भोजगर - कार्य लाकारो जन्म जरूर को हरूर सम्मासि

भोन्ना माणुस्सए भोए लापदिन्ते सहाउपं।
पुत्रं विमुजसजम्मे केवलं सोहि युविभया।।
चउरंगं वुल्लहं मत्ता संजमं पत्तिविजया।
तयसा भुयकम्मंसे सिज्ञे हयद सासए।।

गीवन-तृग्ए-दल पर विचर्ग में चंचल, विषय-वृद्ध से ज्वलित हुम्रा कामानल, सदा भस्म करता है त्रिभुवन-कानन। किन्तु जिसे यह पाता जला नहीं है, उत्तम ब्रह्मचर्य का ब्रती वही है, उसी धन्य ब्रतधारी का है बन्दन ॥

श्रायु श्रवधि में मनुज भोगता जाने कितने धनुषम भोग,
पूर्वाजित सद्भमं-विभव से करता केवल-वोधि-मुयोग।।
धर्मचक के श्रन्य चरण में श्रात्म-नियम का कर सुविचार,
दुलंभ जान चार श्रंगों को नंयम-त्रत करता स्वीकार।
काट कर्म-कारा को तप से फिर कर लेता सिद्धि-समागम,
यही सिद्धपद शाक्यत होता है-ऐसा कहते जैनागम।।

# याप-गून

यापा सई नेपरापी अपा में कूटनामली। अपा कामहरा मेणु यापा में स्पंतस्त सम्बं।।

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुग्याम् य सुहाम् य । अण्या मित्तममित्त' य दुष्पद्वि सुपद्विओ ॥

श्रप्पा चेव दमेयव्वो श्रप्पा हु खलु दुद्दमो। अप्पा दन्तो सुही होइ श्रस्सि लोए परत्थ य।।

## श्रात्म-सूत्र

श्रात्मा है वैतरसी सरिता, श्रात्मा कामधेनु पावन है। श्रात्मा कूट-शाल्मली तरु है, श्रात्मा मेरा नन्दन-वन है।।

म्रात्मा कर्ता ग्रीर विकर्ता, दुःख ग्रीर सुख का है जग में। ग्रात्मा सन्मार्गी का सहचर, ग्रीर गत्रु है निन्दित मग में।।

दमन करो भ्रपने भ्रात्मा का, क्योंकि यही तो कार्य कठिन है। उभयलोक में होता सुखमय, श्रात्मदमी का ही जीवन है।। चालागचेत त्रकाति किते त्रकोग सरकको ।

श्रामाणभेत श्रामाणं जदमा गृहभेतम् ॥

मार्ग्ग मायं तहेय सीहं च । दुज्जयं चेय श्रन्पास्तं सव्यमणे जिए जियं ॥

पंचित्ययामि कोहं

दमन करे मेरे श्रात्मा का, कोई वध से या बन्धन से। इससे श्रच्छा संयम-त्तप से, दमी वनूं मैं स्वयं दमन से॥

वीर भ्रजय भ्ररिदल-सहस्र को, समरभूमि में करता जय है। वही एक भ्रात्मा को जीते, तो यह उसकी परम विजय है।।

युद्ध करो श्रपने श्रात्मा से, बाह्य युद्ध से क्या होता है? श्रात्मा से श्रात्मा का जेता, जग में सुखी सदा होता है।।

पंचेन्द्रियां, फ्रोध ग्री' माया, लोभ, मान-सव कुछ दुर्जय है। पर सबसे दुर्जय है श्रात्मा, ग्रात्म-विजय ही सर्वविजय है।। लम्मेन-माना त होस्त निश्तम् चड्डत हेहं मा ह गम्मसम्मार्गः तं तार्मि मो गड़नेस्त दस्तिमा उतित्वामा व म्हंसमां मिरिस

षणा गलु सममं रिग्तमणी सिव्वन्विण्हि सुसमाहिण्हि। प्ररिक्ति जाइणहं उमेड सुरिक्तिमो सब्बदुहासा मुक्तदः।। देह तजूं, पर धमं न जाये, जिसके प्रात्मा का निश्चय है। उसे इन्द्रियां नहीं डिगातीं, ज्यों भ्रांधी में ग्रटिंग मलय है।।

करें हम भ्रात्मा की सतत रक्षा, हमारी सब समाहित इन्द्रियों से। श्ररिक्षत भ्रात्मा भव में भटकता, सुरिक्षत मुक्त हो जाता दुखों से।। पराप्तं कापार निर्मा कापार कापा भागतिवारिक्ता । कापी प पानीपाला सकापा सांच कृपार्थ ॥

सन्तं निजनितं गीत सन्तं सन्तं निवश्यतं। सन्ते भागरामा भारा सन्ते कामा युहावहा।।

जहा किपामकलार्ग्छ परिरामो सा गु<sup>ं</sup>बरो । एवं भुत्तासा – भोगार्ण परिरामो ण गु<sup>ं</sup>बरो ।।

## काम-सूत्र

काम शस्य है, काम जहर है, काम भयंकर सर्प-समान। विषय-भोग के कामी दुर्गति पाते हैं—यह निश्चय जान।।

सव संगीत विलापरूप हैं. सारे नाट्य विडम्बन हैं। सब श्राभूपरा भाररूप हैं, काम दु:ख के भाजन हैं।।

जैसे है किपाक फलों का, रूप देखने भर को सुन्दर। वैसे भुक्त सभी भोगों की, पर्एाति कभी न होती सुखकर॥

## मोरानगा-रपणसाग्रह

मगो मगफलं ति ग युविहं निणसासणे समक्षातं । मगो ललु सम्पत्तं मगफलं होइ णिटवाणे ।।

वंसणणाण - वरिताणि मोक्लमग्गो ति सेविवव्वाणि । साध्हि द्ववं भिण्डं तेहि तु बंधो व मोक्लो वा ।।

िराच्छय-ववहार-सरूवं, जो रयगात्तयं गा जागाइ सो। जेकीरइ तं मिच्छा— रूवं सर्वं जिणुहिट्ठं।। क्षरा भर सुख, बहुकाल दु ख है, सुख है न्यून, श्रधिक दुख जान। मोक्षमार्ग के शत्रु भयानक, काम ग्रनथाँ की हैं खान।।

#### मोक्षमार्ग-रत्नत्रयसूत्र

मार्ग-मार्गफल- दो तत्त्वों का, जिनशासन में है आख्यान। सम्यक्ता है मार्ग श्रेष्ठतम, श्रीर मार्गफल है निर्वाण।

मोक्षमार्ग है सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान श्रीर चारिय। वन्ध मोक्ष के लिए नियमतः, हो निष्चय-व्यवहार पवित्र॥

निश्चय ग्री' व्यवहाररूप, रत्नत्रय से जो है ग्रनजान। 'जिन' के मत में उसके सारे, कार्यों को मिथ्या ही मान।।

धर्म श्रादि में श्रद्धा है सम्यक् दर्णन, ज्ञान श्रंगपूर्वों का सम्यक् ज्ञान है। तप निष्ठा में वर्तन है सम्यक् चारित्र, यही रत्न-स्रय सच्चा मोक्ष-विधान है।।

सम्यक् दर्शन विना न होता ज्ञान है। विना ज्ञान कैसा चारित्र्य-विधान है? विन चारित्र्य मोक्ष कैसे मिल पायगा? मोक्ष विना निर्वाग्। कहाँ से ग्रायगा??

श्रात्मा से श्रात्मा-रत होना ही सम्यक् दर्शन कहलाता । श्रात्म – ज्ञान – संज्ञानरूप है, श्रात्म–चरण चारित्र्य कहाता ।।

#### सम्यक्-दर्शन सूत्र

मोक्ष-महातक का महिमामय मूल है, सम्यक् दर्शन, रत्नत्रय का सार है। दो भेदों में इसका रूप विभक्त है, एक रूप 'निश्चय', दूजा 'व्यवहार' है।। जह सित्तिस्य स्य तिष्पद्द,
कमित्रसीपत्तं सहावपयडीए ।
तह भावेस्य स्य तिष्पद्द,
कसाय – विष्पहिं सप्पुरिसो ।।

सूई जहा ससुत्ता,
न नस्सई कयवरिम्म पडिग्रा वि ।
जीवो वि तह ससुत्तो,
न नस्सइ गग्रो वि ससारे ।।

जेगा तच्चं विवृष्भेज्ज, जेगा चित्तं गिरूज्भदि। जेगा श्रत्ता विसुष्भेज्ज, तं गागां जिगासासगो।।

सुबहुं पि सुयमहीयं, किं काहिद्द चरणविष्पहीगास्स । ग्रंधस्स जह पलित्ता, दीव-सय-सहस्स-कोडी वि ।। जैसे भतदल सहज प्रकृति के कारगा, लिप्त नहीं होता है कभी सलिल से। वैसे ही सम्यक्त्व – भाव से सज्जन, लिप्त न होता कभी कपाय-कलिल से।।

#### सम्यक्-ज्ञान सूत्र

गिरने पर भी कभी न खोती, ज्यों समूत्र सूई ग्रांगन में। सूत्रयुक्त हो जीव ग्रगर तो, नण्ट नहीं होता जीवन में।।

वही ज्ञान है जिन शासन में, जिससे होता तत्त्व — विवोध। जिससे ग्रात्मा का विशोध हो, जिससे होता चित्त — निरोध।।

#### सम्यक्-चारित्र्य सूत्र

ग्रन्घे के ग्रागे जलती, दीपाविल का क्या ग्रर्थ है? वैसे ही चारित्र्य-शून्य का, श्रुत-ग्रघीत सव व्यर्थ है।। मर्च सार किल्ला, स्वयंत्रर प्रमानं। मन्ति निरमापामारं, विमुत्तं बुलायंसमं।।

तवनाराय – जुत्तेगा, भित्तूगां कम्मकंचूयं। मुखो विगयसंगामो,

ु भवाग्रो परिमुच्चए ॥

रयगत्तय-संजुतो, जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्यं। संसारं तरइ जदो, / रयग्य-त्तय-दिव्य-गावाए।। श्रद्धा को इक नगर बनाओं।
तप-संवर को करो ध्रगंला,
त्रप्रोर क्षमा को दृष्ट प्राकार,
तन-मन-वचन गुप्ति से उसको,
ग्रायुगाणों से सतत बचाओ।
श्रद्धा को इक नगर बनाओ।

×

मुनि बनकर तुम कर्म-कवच को,
तप-ह्षो वाणों से भेदो।
वंधन काटो-समर जीत कर,
ग्रात्मा को भवमुक्ति दिलाग्रो।
श्रद्धा को इक नगर बनाग्रो

रल-त्रय-सम्पन्न जीव
उत्तम 'तीर्थ' कहा जाता
वह त्रिरत्न की दिव्य तरी
भवसागर को तर जाता है।।

महिसा सन्तं न यतेग्गगं न,
तत्ती य बम्भं ग्रपरिगाहं त।
पडिवज्जिया पंच महाव्ययागि,
चरिज्ज धम्मं जिग्गदेसियं विदू।।

सन्वेसिमासमार्गं, हिदयं—
गन्भो व सन्वसत्यार्गं।
सन्वेसि वदगुर्गार्गं,
पिंडो सारो श्रहिंसा हु।।

जावन्ति लोए पागा,
तसा ग्रदुव थावरा।
ते जागमजागां वा,
गाहगो जो वि घायए।।

#### पंच-महाव्रतः

श्रहिसा, सत्य श्रीर श्रस्तेनक, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह-जान । जिन प्रतिपादित पाँच महाब्रत, पालें जीवनधर्म समान ।।

#### [ग्रहिंसा सू

सभी श्राश्रमों का है हृदय श्रहिसा, सभी शास्त्रों का है गर्भ श्रहिसा। सभी व्रताचरणों का सार श्रहिसा, सभी गुणों का श्रन्तिम मर्म श्रहिसा।।

निखिल लोक में जितने त्रस-स्थावर प्राणी हैं, जाने ग्रथवा ग्रनजाने में उनकी हिंसा न तो स्वयं करना, न किसी से भी करवाना, —यही ग्रहिंसा का पालन हैं।। सन्धाः भित्ताः प्रतिः, चन्द्रान्धेः, प्रावशेः व । स्ति वेभिनार्थः वदः, सन्दर्भना वस्ता कास्या वेव ॥

श्वरतान्तं सन्तभी सन्तं, विस्त वाले विद्यावर् । मुहानं वालिएवं वाणे, अयत्रेराक्षे उत्ररह ।। जो परिग्रही

स्वयं किसी के प्राणों का व्यपरोपण करता,
श्रयवा किसी श्रन्य के हाथों करवाता है।
श्रयवा किसी हनन करने वाले का,
श्रनुमोदन करता है—वह तो जग में,
श्रपने लिए वैर का ही संचय करता है।।

यस ग्रयवा स्थावर नामों से, जग में जितने भूतजात हैं। मन से, वाग्गी से, शरीर से, किसी तरह भी, उन पर दंड-प्रयोग निन्दा है, श्रकरगीय है।।

श्रपने प्राण सभी को प्रिय हैं, इसे जानकर, सकल विश्व के सब जीवों को, श्रपने श्रात्मा के समान सप्राण मानकर। भय से श्रीर वैर से उपरत सत्साधक को, कभी किसी प्राणी के प्रिय प्राणों, की हिंसा उचित नहीं है।।

मितमन्तों का कार्य यही हैसभी युक्तियों के मंथन से,
सम्यक् ज्ञान जगाकर मन में,
सब जीवों को दुः खों से भयभीत मानकर,
कभी किसी प्राणी को जग में नहीं सतायें।।

हिंसा से जन्मे दुःखों को,
वैर-विवर्धक महाभयंकर दुःख मानकर,
जो मितमान् मनस्वी,
सम्यग्-बोघ हृदय में जाग्रत करता,
वही विश्व में पापकर्म से श्रपना परित्राण करता है।।

भले शत्रु हो या कि मित्र हो, सब जीवों के प्रति समता का पालन करना, श्रौर सर्वविध हिंसा से, श्राजीवन विरत श्राचरण रखना बहुत कठिन है।।

किसी जीव की जग में हिसा कभी न करना, सकल-ज्ञान का सार यही है। यही परम विज्ञान, श्राहसा का पावन सिद्धान्त यही है।। <sup>ग्राप्प्</sup>गाहुा परट्ठा वा, कोहा वा जद्द वा भया। हिंसगं न मुसं वूया, नो वि श्रन्नं वयावए।।

> गामे एायरे वा रण्एो, वा पेच्छिऊएा परमत्यं। जो मुंचदि गहरणभावं, तिदियवदं होदि तस्सेव।

मूलमेग्रमहम्मस्स,
महादोस – समुस्सयं ।
तम्हा मेहुग्-संसर्गि,
निगांथा वज्जयंति गां ।।

## [सत्य सूत्र]

स्वयं श्रपने वास्ते या दूसरों के वास्ते, कोष — भय — वश या किसी कारए। कभी हिंसक भूठ खुद बोलों न बुलवाग्रो, है यही तो सत्य व्रत का श्राचरए।।

#### [श्रस्तेय-सूत्र]

ग्राम, नगर ग्रथवा श्ररण्य में, किसी ग्रभीष्ट वस्तु को लखकर। ग्रह्ण-भाव का परित्याग ही, तीजा व्रत ग्रस्तेय कहाता।।

# [ब्रह्मचर्य-सूत्र]

है ग्रधमं का मूल, ग्रीर है,
महादोप का मिलन निकेतन।
काम – सुरित का इसीलिए,
निग्रंन्थ किया करते हैं वर्जन।।

20 /00 + 40 + 40 - 2 + 30 + 9

The many reading the second of the second of

and where the first term in a grant with

gung freieng agt ga fleen ig

सम्बिधितं पार्ड गण्ड स्वोग्तंकोदं स्वोश्ययं र गेनड शेहण-सृष्यः सामस्याम कृष्ट सोनों स्

ज्यहा व्यास प्यान्त्र,
अमरी शाविषद्व रमं १
मा स प्यान्ति किलाभेद,
सो स पीलोड अपयां १)

गंगण्यामी दंविय—

गियारणे मंकुसो व हत्यिसा।

गमरस्स लाद्दया वि य,

द्विवयमुत्ती मसंगत्तं।।

## [ भ्रपरिग्रह सूत्र ]

जो ममत्व का भाव नहीं पैदा करती हो, जो असंयमी लोगों द्वारा प्रार्थ्य नहीं है— मात्र उसी अनिवार्य वस्तु का ग्रह्गा श्रेय है, शेप ग्रल्पतम का परिग्रह भी ग्राह्म नहीं है।

जीव परिग्रह का भ्राकांक्षी वनकर हिसाएँ करता है,
भूठ वोलता, चोरी करता, सुरत-भोग में रत रहता है।
भ्रम्बी ममता से ही उसके इंद्रियगए। मूच्छित रहते हैं,
इन्हीं पांच पापों की जड़ है, जिसको हम 'परिग्रह' कहते हैं।।

जैसे सदय-भाव से भीरा करता फूलों से रसपान, स्वयं तृष्त भी होता, फूलों को भी नहीं वनाता म्लान। वैसे ही श्रेयार्थी साधक नहीं जगत् को देता कष्ट, अपरिग्रह से जीवन जीता और स्वयं भी होता तुष्ट।।

> जैसे गज श्रंकुश से ही वश में श्राता है, जैसे नगर-सुरक्षा खाई से होती है, वैसे ही इन्द्रिय-निग्रह के हित, श्रपरिग्रह श्रावश्यक है। श्रनासक्ति इन्द्रिय-गोपन है।।

का के उस्त्र । अवश्वः

क्षात्रामीलस्य क्योगस्यापि । क्षान्यदेवस्याप्रतिह

मेल्ड्ड संपाली सर्विति भागा।

संगतिमितं मारहः

भगाद सलीसं करेंद्र सीरियकं । सेवद मेहुगा-मुन्द्रं, सप्परिमागां कृगाद्व जीपी ।।

जहा नुमस्स पुष्केमु,
भगरो भ्रावियई रसं।
सा य पुष्कं किलाभेद्द,
सो य पीसोंड अप्पयं।।

गंथच्चाम्रो इंविय—

ग्वितारणे म्रंकुसो व हित्यस्स ।

ग्वित्रस्स खाइया वि य,

इन्दियमुत्ती म्रसंगत्तं ।।

## [ भ्रपरिग्रह सूत्र ]

जो ममत्व का भाव नहीं पैदा करती हो, जो ग्रसंयमी लोगों द्वारा प्रार्थ्य नहीं है— मात्र उसी ग्रनिवार्य वस्तु का ग्रह्मा श्रेय है, शेप ग्रस्पतम का परिग्रह भी ग्राह्म नहीं है।

जीव परिग्रह का भ्राकांक्षी वनकर हिसाएँ करता है, भूठ वोलता, चोरी करता, सुरत-भोग में रत रहता है। भ्रन्धी ममता से ही उसके इंद्रियगए। मूर्ज्छित रहते हैं, इन्हीं पांच पापों की जड़ है, जिसको हम 'परिग्रह' कहते हैं।।

जैसे सदय-भाव से भौरा करता फूलों से रसपान, स्वयं तृष्त भी होता, फूलों को भी नहीं वनाता म्लान। वैसे ही श्रेयार्थी साधक नहीं जगत् को देता कष्ट, अपरिग्रह से जीवन जीता ग्रौर स्वयं भी होता तुष्ट।।

> जैसे गज संकुश से ही वश में स्राता है, जैसे नगर-सुरक्षा खाई से होती है, वैसे ही इन्द्रिय-निग्नह के हित, स्रपरिग्रह स्रावश्यक है। स्रनासक्ति इन्द्रिय-गोपन है।।

grand and the second

we will be a second of the second of

- + 1 ca res - Corre

The section of the se

क्षा कुरू स्टून्सम्

क्षांक्रमान्त्रे स्टब्स्स देख विकास आस्तारकारकार स्वापे

नद्रान्ये वं विष्णा वहा धो वि ॥

संग चर्यालाई,

पदिवारी चद्रवामा सुमारी ग । सामापारि - मरसे,

मो खन् नं माचग विदि।।

इत्यी जुर्व गण्तं,

निगन्ध सवागे तहा फनसया याः वंडफनसन्तरथस्स,

दूमग्रं सत्त वसग्राई।)

जरा-मरग्-भव-मुक्त जिनों ने, किया द्विविध पथ का श्रादेश। उत्तम श्रावक श्रीर श्रमग् के, घर्मों का करके निर्देश।।

श्रावकत्व के लिए मुख्यतः दान ग्रीर पूजन प्रधान है। ग्रीर श्रमण का धर्म मुख्यतः शास्त्रों का ग्रध्ययन-ध्यान है।।

जो यतियों ने प्रतिदिन सुनता, सामाचारी परम ध्यान से। वह सम्यग्-दर्शन-विशुद्ध-जन 'श्रावक' होता जिन-विधान से।।

नारी, द्यूत, मद्य, मृगया, रित, वागी और दंड की कटुता, तथा ग्रर्थ का दूपगा मिलकर, सात ब्यसन जग में कहलाते।।

मद्य-पान से विवश हुआ नर, निन्दित कर्मो को श्रपनाता। श्रीर उभयलोकों में शापित, सदा श्रनन्त दुःख है पाता।।

मांसाशन है दर्प वढ़ाता,
दर्प मद्य की चाह जगाता,
वही द्यूत का व्यसन लगाता,
ग्रीर मनुज दोषों का भाजन,
वनकर ग्रपना जन्म गॅवाता।।

जीव-हनन से, मृषा वचन से, श्रप्रदत्त, पर-दार गमन से, श्रमित परिग्रह की इच्छा से, विरति-भाव 'ग्रगुन्नत' कहलाता।।

चोरी से लाई चीजों का करना वर्जन, कर-चोरी या तस्कर का करना न आचरण। जाली तुला और मुद्राएँ नहीं बनाना। राज्य-विरुद्ध कर्म को कभी नहीं अपनाना।।

## श्रमग्-धर्म-सूत्र

ज्ञान-दृष्टि से जो समृद्ध है, संयम-तप में सदा निरत है। वहीं साधु है, वहीं पूज्य है, जो उत्तम गुरा से मंडित है।।

जो निस्संग, त्यक्त-गौरव है, जो निर्मम, निरहंकारी है। त्रस-स्थावर भूतों के प्रति, संमदर्शी-'श्रमण' नामधारी है।।

साघु गुर्णों से कहलाता है, अगुर्णों से इसके विपरोत। श्रमण गुर्णों को धारण करता, तजता है अगुर्णों की रीत। जो स्रात्मा से ही स्रात्मा का करता है निष्ठित विज्ञान। रागद्वेष में जो सम रहता, वही पूज्य है श्रमण महान्।।

जो विविक्त शय्या-ग्रासन के सेवन में रहता है नियमित, जो स्वल्पाहारी है, जिसके इन्द्रियगएा हैं दिमित नियंत्रित, उसके विमल चित्त को कोई राग न दूषित कर पाता है। जैसे ग्रोपिध को न कभी भी रोग पराजित कर पाता है।।

दिन्य, मानुपी या कि पाशवी, काम-वासना से बचता है। किसी रूप में भी जो मानव, सुरताचरण नहीं करता है। काम-पंक से जिसके तन-मन-वचन सदैव बचे रहते हैं। निष्कलंक जिसका चरित्र है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

जल में कमल जन्म लेता, पर
जल से लिप्त नहीं होता है,
विषयों के मल से योगी का,
मन श्रासक्त नहीं होता है।
जिसके तन-मन-वचन वासनाश्रों
से श्रनासक्त रहते हैं,
जो निलिप्त रहे शतदल-सा
उसको हम बाह्मण कहते हैं।

तप की बेदी पर जो तन का

रक्त-मांस श्रिपत कर श्राये,
कठिन साधना के पथ चलकर

जो खुद को कृशकाय वनाये।
ऐसा ब्रती, कि जिसके वश में

सारे इन्द्रियगरा रहते हैं,
जो निर्वारा-प्राप्त तापस है

उसको हम ब्राह्मरा कहते हैं।।

जो स्थावर-जंगम जीवों का,
ज्ञान हृदय में करता धारण।
जो मन वचन और काया से,
कभी न करता हिंस्न श्राचरण।
त्रिविध रूप हिंसा-प्रवृत्ति के,
जिससे सदा दूर रहते हैं,
जो न कभी हिंसा करता है,
उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।।

कभी कोघ के वश में श्राकर
वाणी का संयम न तोड़ता,
या कि कभी परिहास-वचन को
भी मिथ्या से नहीं जोड़ता।
जिसके सच्चे वचन, लोभ
या भय से श्रनभिभूत रहते हैं,
मृपा-वचन जो नहीं वोलता,
उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

जाति-वन्धु स्वजनों से जिसका,

मन संसर्ग-रहित रहता है,
जो माया-ममता के कारक,
सूत्रों का वर्जन करता है।
भुक्तोज्भित भोगों में जिसके,
भाव ग्रसज्जित ही रहते हैं,
जो निल्प्त विषय-स्यागी है,
उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।।

कभी कोध के वश में श्राकर
वाणी का संयम न तोड़ता,
या कि कभी परिहास-वचन को
भी मिण्या से नहीं जोड़ता।
जिसके सच्चे वचन, लोभ
या भय से श्रनभिभूत रहते हैं,
मृपा-वचन जो नहीं वोलता,
उसको हम ब्राह्मण् कहते हैं।

जाति-वन्धु स्वजनों से जिसका,

मन संसर्ग-रहित रहता है,
जो माया-ममता के कारक,
सूत्रों का वर्जन करता है।
भुक्तोजिमत भोगों में जिसके,
भाव ग्रसज्जित ही रहते हैं,
जो निर्लिप्त विषय-त्यागी है,
उसको हम बाह्मए। कहते हैं।

चतोतुमं मुहाचीति, अग्गगार अकितग्रं। पसंसत्तं गिहलोमु, तं वमं तूम माहग्रं।।

र्षि काहदि यगावासो, कायकलेसो विचित्त उववासो । अज्भयगामोगापहुदी, समदारहियस्स समग्रस्स ।। 'साँसें हैं, तब तक जीना हैं,
जिसका यह जीवन-दर्शन है।
जी अनगर, स्वयं में केन्द्रित,
जी अनगर, स्वयं में केन्द्रित,
निर्लीलुप है, निष्किञ्चन है।।
जिसके भाव सदा घर-वारी
जन से अनासक रहते हैं।
जी भव-त्यांगी साधु पुरुष है,
जो भव-त्यांगी साह्य पुरुष है,

चाहे दे ले कच्ट देह को,
या कर ले बनवास।
या कर ले बनवास।
मीन घरे, ग्रध्ययन करे,
या रखे विविध उपवास॥
जब तक समता-भाव नहीं है।
इनका क्या है ग्रथं?
समता-रहित श्रमण का सारा,
नियम - धर्म. है व्यथं॥

विर्मा परिमदाभी भपरिविधामी भगंतवण्टामी, महत्तीय -मक्लामी नर्पगद्गमाण-पंपाभी। चिताद विरम्मादि भागाद मृगगाद क्विपमस्य तहा, सम्मं विमृद्धतिमी न प्रमामादकमं कृष्णा ॥

> मुक्यम् - स्परत उ मध्यमा भवे, तिया ह केलाससमा असंत्यमा । नरस्स खुद्धस्य न तेष्टि किनि, इच्छा ह श्रामाससमा असंतिया ॥

## समाज-धर्म-सूत्र

सुखं-शय्या, ग्रावास ग्रौर ग्रासन, भोजन, जलतिनक चाहने पर भी यदि मिल जायँ विपुल,
फिर भी जो करता न ग्रधिक का कभी ग्रहएा
वह सन्तोषी है समाज का सदा पूज्यजन।।

काले चार कषाय – ग्रसंयत क्रोध, लोभ, माया, ग्रभिमान। पुनर्जन्म – तरु के सिंचन को ये हैं कुरिसत नीर समान।।

ग्रमित परिग्रह है अनंत तृष्णा का कारण, दोषों का है कोप, नरकगित का है वाहन। इसीलिए गृह-स्वर्ण - रजत-पशु-भंडारण से, सदा बचे श्रावक प्रमाण के ग्रतिक्रमण से।।

श्रनिगनती कैलास – सदृश उत्तुंग विशाल, सोने – चाँदी के वन जाएँ शैल महान। फिर भी लोभी का मन उनसे नहीं भरेगा, लोभी की इच्छा श्रनन्त है व्योम-समान॥ जे पावकम्मे हि धर्गं मणुस्सा,
समाययन्ति अमयं गहाय।
पहाय ते पासपयट्टिये नरे,
वेराणुबद्धा नरयं उवेन्ति।।

वित्तेगा तागां गा लभे पमत्ते,
 इमिम्म लोए ब्रद्वा परत्या।
दीवप्पग्यट्ठे व अग्गंतमोहे,
 नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव।।

एगमेंगे वालु जीने,
जई ग्रह्माए ग्रह्मई उन्नागोए।
भराई नीनागोए,
नो होएों नो ग्रह्मरित्ते-इतिसंवाए
के गोवावाई ? के मागावाई ??

चर्जाह ठार्गोह जीवा,
ग्रेरतियत्ताए कम्मं पकरेति तं जहा ।
महारंभताते महापरिग्गहयाते,
पंचिदियवहेरा कृशिमाहारेगा ।।

उदरपूर्ति के लिए सदा निस्संग भाव से, जैसे पक्षी घास-पात का चुग्गा लाता। वैसे ही निर्लेप संयमीजन समाज में, संग्रह के पापों से खुद को सदा बचाता।।

जीव - हनन से, मृषावचन से,
ग्रप्रदत्त से, रित-मैथुन से।
परिग्रहों से, निशिभोजन से,
जो भी जीव विरत हो जाता—
वही ग्रनास्रव है बन पाता।।

कितनी वार जीव घरती पर श्रपने कम से, उच्च-नीच गोत्रों में जन्म लिया करता है— इसका जिसे ज्ञान है—उसकी शुद्ध दृष्टि में, कौन हीन है—कौन उच्च है? कव वह ऐसे भेदभाव को मन में स्थान दिया करता है?

चार कारणों से नर नरकलोक में जाते— महारम्भ से, महा-परिग्रह के साधन से, पंचेन्द्रिय जीवों के प्राण-व्यपरोपण से, चौथे, मानुष होकर ग्रामिष के भक्षण से।।

चाहे त्याग करें लवणादिक, चाहे करलें स्नान,
कुछ भी करें, रहेंगे हरदम वे अनर्थ की खान।
\* मद्य-मांस-लहसुन-भक्षण की जिनको पड़ी कुटेव,
उनको मोक्ष न मिल पाएगा जग में निश्चयमेव।।

कभी किसी के प्रार्णों का श्रतिपात न करना, अप्रदत्त चीजों का भी श्रादान न करना। कभी कपट से युक्त और मिथ्या न बोलना, श्रात्मित्रही सत्पुरुषों का यही धर्म है।।

जो देहादि संग से विरहित, मान-कषायों से है मुक्त। श्रात्माराम भावितगी वह, श्रमण साधुता से है युक्त।।

#### क्षामग्गा-सूत्र

धर्मनिहित मन से, में जग के सव जीवों से, करता हूं निज ग्रपराधों की क्षमा—याचना। ग्रौर क्षमा करता हूं सबके ग्रपराधों को, शान्तिमयी हैं शुद्ध हृदय की यही क्षामरा।।

पूजनीय प्रभु श्रमण-संघ को हाथ जोड़कर, शीश भुकाकर करता हूं मैं क्षमा-प्रार्थना। सबसे क्षमा माँगकर, करता क्षमा सभी को, उभयमयी है शुद्ध हृदय की यही क्षामणा।।

पूजनीय ग्राचार्यों श्रोर उपाच्यायों के, उनके शिष्यों, सहधर्मीजन श्रोर कुलगणों के प्रति, जो मेरे कषाय हैं, जो कुछ भी मेरे दुष्कृत हैं, श्राज उन्हीं की उन सबसे ही तन से, मन से ग्रीर वचन से करता हूं मैं क्षमा—याचना।

क्षमादान करता हूं मैं सारे जीवों को, वे सब मेरे अपराधों को क्षमादान दें। प्राणिमात्र से मैत्री मेरा परम धर्म है, किसी जीव से वैर नहीं है मेरे मन में।

जो जो पाप उठे हैं मन में,

मुख ने जो दुर्वचन सुनाये।

जो जो दुष्कृत किये देह ने,

वह सब कुछ मिथ्या हो जाये।।

ग्रगर ग्रापके प्रति मैंने किञ्चित् प्रमाद-वश, नहीं किया हो उचित ग्राचरण कभी कहीं पर। नहीं किया हो उचित ग्राचरण कभी कहीं पर। तो नि:शल्य कपायरहित हों शुद्धभाव से, क्षमा – याचना करता हूं मैं ग्राज ग्रापसे॥

चिन्तन-पर्व

# तत्वार्थ-सूत्र

हत्त ! सुगति-पथ से अनिभज्ञ, अब तक मूह-भाव-आकान्त । अब तक मूह-भाव-आकान्त । भीम भयंकर भवारण्य में, रहा भटकता होकर आन्त ॥

जरा-मरण-ज्याधि-स्वरूप हैं मकर जहाँ पर, जहाँ निरंतर जन्म-रूप पानी अनन्त है। जहाँ निरंतर जन्म-रूप पानी अनन्त है। केवल दारुण-दुःख सदा परिस्पृति है जिसकी, हेसा यह भवसागर भीषण है, दुरन्त है।।

भव सागर है, देह नाव है, जीव नाविक कहलाते।
जीर जीव नाविक कहलाते।
इस दुस्तर सागर को ऋषिवर,
तस्व-जान द्वारा तर जाते॥

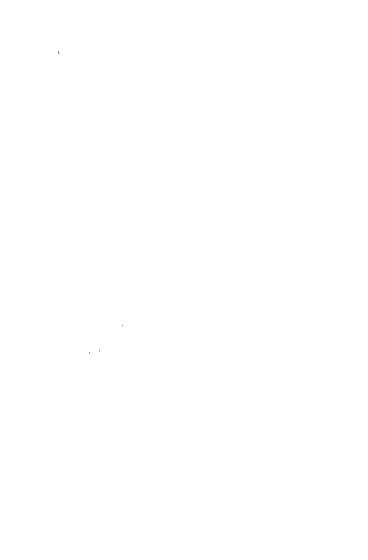

प्रतिकार तेत करण,

प्रमासको = दिविद-पापरेदेती । विम-दिम-सद्-मंधवाता,

तमनीना होति मंतारी॥

संसरीरा चरहेता,

केवल-स्पास्तेम् मुस्तिय-सगलत्या । स्पासा-सरोरा सिद्धा,

सब्युत्तम - मुक्त - संपत्ता ॥

जीवा हवंति तिविहा, वहिरप्पा तह य श्रंतरप्पा य । परमप्पा वि य दुविहा, श्ररहंता तह य सिद्धा य ।। 'जीव' देह से भिन्न, ग्रनादि-निधन है, वह ग्ररूप-जपयोग-लक्षरणान्वित है। है स्वकीय कर्मों का कर्ता-भोक्ता, वह स्वदेह-परिमाण ऊर्ध्वगतियुत है।।

भूमि-तेज-जल-वायु-वनस्पतिकायिक,
एकेन्द्रिय-स्थावर हैं जाने जाते ।
द्वि-त्रि-चतु:-पंच-इन्द्रिय शंखादिक,
संसारी जीवों में 'त्रस' कहलाते ।।

हैं सशरीरी 'श्रहंत्' केवलज्ञानी, निज चरगों से जग को तीर्थ वनाते। हैं भवमुक्त श्रेष्ठ सुख के श्रधिगामी, ज्ञान-शरीरी जीव 'सिद्ध' कहलाते।।

जीवात्मा के तीन भेद हैं—
 'वहिरात्मा' फिर 'ग्रन्तरात्मा'।
ग्रह्त् ग्रौर सिद्ध भेदों से,
होता चरम भेद 'परमात्मा'।।

वहिरात्मा कहते हैं श्रक्षगर्गों को, श्रीर श्रात्म-संकल्प श्रन्तरात्मा है। श्रात्म-साधना-साध्य, कर्म-पंकों से, निष्कलंक निर्वन्धित परमात्मा है।।

जिन-वचनों के रत्नों का संचय करके तुम, मन से, वचन-काय से त्यागो बहिरात्मा को। श्रीर श्रन्तरात्मा में सम्यक् श्रारोहण कर, शुद्ध-भाव होकर फिर ध्याश्रो परमात्मा को।।

राग-द्वेष हैं बीज कर्म के,

मोह कर्म का प्रभव कहाता।

जन्म-मरण का मूल कर्म है,

भव-वंधन है दु:ख-प्रदाता।।

ज्ञान-दर्शनावरण-द्विविध हैं, वेदनीय हैं, मोहनीय हैं। ग्रायु, नाम गोत्रान्तराय-ये ग्राठ कर्म उल्लेखनीय हैं॥

'आस्रव' है ऐसा द्वार, कि जिससे होकर, हिंसादिक कर्मी का आस्रव भरता है। सागर-गत नौका में छिद्रों से होकर, जैसे विघ्वंसक जल-प्रवाह भरता है।।

राग-हेप-भावों से हो संपृक्त, इन्द्रिय-विपयागत द्रव्यों को जब जीव, जानता-देखता, हो उनमें उपरक्त। भावों में उसका यह वरवस उपराग, परिरात करता नूतन कर्मों का बंध। यह 'बंध'-रूप जैनागम में है उक्त।।

श्रात्मा के दूपक भोगामिष में डूवा, हित-निःश्रेयस-मितहीन, मूढ श्रज्ञानी। है कर्म-जाल में ऐसे ही बँघ जाता, जैसे श्लेष्मा में हो मक्खी लिपटानी।।

वन नारी श्री' धन का लोभी, तन श्रीर वचन से मतवाला, जपता रहता है राग-द्वेष के दुहरे मनकों की माला। इस तरह जीव निज कर्मों के मल ही का संचय करता है, जिस तरह केंचुश्रा मुख-तन से मिट्टी का संचय करता है।।

मिथ्यापन, श्रविरति, कषाय श्री' योग∸ ये चार हेतु हैं श्रास्त्रव के विख्यात। संयम, विराग, दर्शन श्री' योगाभाव-संवर के चार हेत् हैं सम्यग्जात॥

जिस तरह हजारों छिद्र वंद करने पर, नौका में जल का नहीं प्रसर होता है। वैसे ही ग्रास्त्रव-द्वार रोक देने से, जीवों में पापमृक्त 'संवर' होता है।।

पानी ग्राना रुकते, उलीचने, तपने
से जैसे कोई ताल गुष्क होता है।
उस तरह ग्रनास्रव संयमधन का तप से
जन्मों का संचित कर्म जीएाँ होता है।।
ग्रध-कर्म जहाँ निर्जीएाँ हुग्रा करते हैं।
जिन उसे 'निर्जरा' तत्व कहा करते हैं।

निर्वाग-सूत्र

जन्म-जरा भ्री' मरण दुःख से

ग्रस्त लोक में कहाँ श्रेय है?

श्रतः दुःख से त्रस्त जीव के

लिए मोक्ष ही उपादेय है।

धर्म चक्र से वंध-बेडियों का मुमुक्षु भंजन करता है, कर्म-मलों से मुक्त दशा में ग्रात्मा ऊर्घ्वगमन करता है। ग्रीर पहुँच लोकान्तदेश में सर्वज्ञान-द्रष्टा पद पाकर, वहीं ग्रनन्त ग्रतीन्द्रिय सुख का निरावाध सेवन करता है।।

जहाँ न मुख है, ग्री' न दुःख है, जन्म-मरण का नहीं विधान। जहां न पीड़ा ग्रीर न वाधा, वहीं – वहीं होता निर्वाण।।

है निर्वाण नाम उस पद का, जिसे प्राप्त करते महर्षिजन। जो ग्रवाध, शिव, ग्रनावाध है, सिद्ध, क्षेम, लोकाग्र, सनातन।।

शीतीभूत, ग्रंथियों से परिमोचित,
पूर्ण-शान्त-मन मुनि जो सुख पाता है।
वैसा मुक्ति-भरा सुख कभी जगत् में,
क्या किसी चक्रवर्ती को मिल पाता है?

दर्शन-पर्व



पुद्गलकृत द्रव्येन्द्रिय-मन को, सदा 'ग्रक्ष से पर' तू जान। उनसे निर्वृत ज्ञान कहाता, है 'परोक्ष' – जैसे ग्रनुमान।।

जो कि जीव के परितमित्त हैं, हैं परोक्ष वे मित-श्रुतज्ञात । पूर्व-प्राप्त सम्बन्ध-स्मरण से भी, परोक्ष — जैसे श्रनुमान ।।

### नय-सूत्र

किसी वस्तु के एक ग्रंश का जिसमें ग्रहण किया जाता है, श्रुत का भेद श्रीर ज्ञानी का वह विकल्प 'नय' कहलाता है। सच पूछो तो नय का ज्ञानी ही ज्ञानी वन पाता है, जो इसके विपरीत चले वह ग्रज्ञानी रह जाता है।।

> निश्चय भ्रो' व्यवहार-युगल नय, सभी नयों के मूल जानिये। द्रव्यार्थिक - पर्यायार्थिक नय, निश्चय - साधन – हेतु मानिये।।

एक वस्तु के धर्मों में जो,
करता स्याद् - भेद उपचार।
करता स्याद् - भेद उपचार।
वह 'व्यवहार' कहा जाता है,
'निश्चय' तहिंपरीत विचार।।

'निम्चय-नय' भूतार्थ ख्यात है, ग्रभूतार्थ 'व्यवहार' कहाता। निम्चय – नयाश्रयी जीवात्मा, सम्यग् – दृष्टि – युक्त बन जाता।।

तीर्थकरों के वचन द्विविध-'सामान्य-विधेष' कहाते हैं, तीर्थकरों के वचन द्विविध-'सामान्य-विधेष' कहाते हैं। उन वचनों के मूल व्याकरण जग में 'नय' कहलाते हैं। उन वचनों के मूल व्याकरण जग के उभय प्रकार, द्वाणिक-पर्यव नामों से होते नय के उभय प्रकार, विस्तार।। केंग्य सभी इनके विकल्प हैं, इनके ही होते विस्तार।।

चूँ कि सभी नय निज वक्तव्यों में तो सच्चे ही होते हैं, वि सभी नय निज वक्तव्यों में तो सच्चे ही होते हैं। कि स्वा हैं। कि स्व हों, तो भिष्या हैं। कि स्व हसे नय-कथनों के यदि विरुद्ध हों, तो भिष्या हैं। कि स्व ज्ञानी द्रव्टा, विविध नयों पर इसीलिए तो 'अनेकान्त' के ज्ञानी द्रव्टा, विविध नयों पर इसीलिए तो 'अनेकान्त' के ज्ञानी कहते हैं। वि सूठे हैं—ऐसा कभी नहीं कहते हैं। वे सूठे हैं—ऐसा कभी नहीं कहते हैं।



एक वस्तु के धर्मों में जो, करता स्याद् – भेद उपचार। वह 'ब्यवहार' कहा जाता है, 'निश्चय' तद्दिपरीत विचार।।

'निश्चय-नय' भूतार्थ ख्यात है, ग्रभूतार्थ 'ब्यवहार' कहाता। निश्चय – नयाश्रयी जीवात्मा, सम्यग् – दृष्टि – युक्त वन जाता।।

थिंकरों के वचन द्विविध-'सामान्य-विशेष' कहाते हैं, न वचनों के मूल व्याकरण जग में 'नय' कहलाते हैं। व्यार्थिक-पर्यंव नामों से होते नय के उभय प्रकार, पेप सभी इनके विकल्प हैं, इनके ही होते विस्तार।।

चूँकि सभी नय निज वक्तव्यों में तो सच्चे ही होते हैं, किन्तु दूसरे नय–कथनों के यदि विरुद्ध हों, तो मिथ्या हैं। विविध नयों पर इसीलिए तो 'ग्रनेकान्त' के ज्ञानी द्रष्टा, ये सच्चे हैं, वे भूठे हैं—ऐसा कभी नहीं कहते हैं।। पडमतिया वन्तरंथी,
पजनमाही य इयर जे भिर्णया।
ते चतु श्रत्यपहासा,
सद्द-पहासा हु तिण्सि या।।

जम्हा एा एएएए विक्षा,
होद्द एारस्स सियवाय-पडिवत्ती ।
तम्हा सो बोहव्वो,
एयंतं हन्तुकामेरा।।



जममोग-धम्मामो संस्पूम्मो, यदंशे च सदय-पहित्रसी। श्रंध ग्य गमावपधे तो, मिच्छादिद्विस्मो योगु ॥

845

## स्याद्वाद-सूत्र

जो कि नियम को करे निषिद्ध, श्रौर निपातन से हो सिद्ध। उसी शब्द को कहते 'स्यात्', जो सापेक्ष करे हर बात।।

स्याद्वाद के सात भंग ह – सप्रमारा नय-दुर्नय, स्यात्-शब्द—सापेक्ष भंग को हम 'प्रमारा' कहते हैं। नय से जो सापेक्ष भंग हैं – वे 'नय' कहलाते हैं, दोनों से निरपेक्ष भंग हैं – वे 'दुर्नय' रहते हैं।।

'स्यात्' शब्द से युक्त 'म्रस्ति', फिर 'नास्ति',

श्रीर फिर 'म्रस्ति – नास्ति' है,
'म्रवक्तव्य', फिर 'म्रस्ति,' 'नास्ति', फिर
'ग्रस्ति-नास्ति' से युक्त वही पद।

सप्त रूप में स्याद्वाद की

यह प्रमारा - भंगी होती है।।

ग्रंघे जैसे हाथी के विभिन्न ग्रंगों को,
मोघ-दृष्टिवश हाथी मान लिया करते हैं।
वैसे ही ग्रज्ञानी ग्रनेकान्त विषयों के
ग्रंगज्ञान को पूरा ज्ञान कहा करते हैं।।

भिन्न भ्रवयवों का समुदय हाथी होता हैऐसा सम्यग्ज्ञान दृष्टिमन्तों को होता।
वैसे ही नय - समुदय से वहुघर्म वस्तु के
पर्यायों का पूर्ण ज्ञान सन्तों को होता।।

पिता-पुत्र-पोता-पित-भ्राता के सम्बन्धों का भ्राधार— एक समय में एक पुरुष कैसे बन जाता—करो विचार? एक पुरुष ही भिन्न प्रसंगों से भ्रनेक वन जाता है, पिता एक का, क्या सारे रिश्तों का पिता कहाता है?

जो सामान्य विशेष नाम के दो धर्मों से युक्त, द्रव्यमात्र में होने वाला है ग्रविरोधी ज्ञान। वही जगत् में सम्यक्ता का साधक वन सकता है, जो इसके विपरीत रहे - वह है वाधक ग्रज्ञान।।

स्याद्वाद नृप के समान है, सारे नय उसके दरवारी,
राजा के वश में विरोध तज, रहते हैं सम्यग् व्यवहारी।
स्याद्वाद तो उदासीन है, सारे नय सापेक्षाचारी,
स्याद्वाद के वश में श्राकर वन जाते सम्यग्-व्यवहारी।।

नाना जीव, कर्म हैं नाना, नाना-विधा लब्धियाँ उनकी। इसीलिए निज-पर समयों से, वचन - विवाद सदा वर्जित है।।

शंकारिहत सुप्रज्ञ भिक्षु भी सूत्रार्थो में, शंकित रहकर स्याद्वाद-मय वचन उचारे। धर्म – समुित्यत साधुजनों में समतापूर्वक, प्रतिपद सत्य और अनुभय भाषा व्यवहारे।।

# निक्षेप-सूत्र

नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव में कभी कार्यवश, कर देना पदार्थ का युक्तिपूर्ण संस्थापन। चार-भेदमय वह 'निक्षेप' कहा जाता है, वह उपाय है जिससे होता ग्रथं-विवोधन।।

#### समापन-सूत्र

त्रिशला-तनथ, अनुत्तरदर्शी और अनुत्तरज्ञानी, दिव्य अनुत्तर-ज्ञान-दृष्टिघर, अहंत्, प्रभु, विज्ञानी। ज्ञातपुत्र श्री महाबीर ने यह उपदेश दिया था, और पवित्र विशालानगरी को कृतकृत्य किया था।। जिरा-वयरा-मोसहिमरां, विसयसुह-विरेयरां स्रमिदभयं। जर-मररा-वाहि-वररां, सखयकररां व्वदुक्खारां।।

जं इच्छिसि श्रप्पणती, जंच गा इच्छिसि श्रप्पणती। तं इच्छ परस्स वि या, एत्तियगं जिगा - सासगां।।

जिरा - वयरो श्रणुरत्ता,
जिरावयरां जे करेंति भावेरा।
श्रमला श्रसंकिलिट्टा,
ते होंति परित्तसंसारी।।

ससमय-परसमयविक,
गंभीरो दित्तमं सिवो सोमो।
गुरग-सय-कलिम्रो जुत्तो,
पत्रयस्थारारं परिकहेडं।।

विषय-सुखों का परम विरेचन, जरा-मरएा-जिन-व्याधि-हरएा है। सव दु:खों का क्षयकारी यह, ग्रमृतीपध - सम जिनशासन है।।

जो तुम ग्रपने लिए चाहते, चाहो वही दूसरों के हित। इसके परे कभी मत जाग्रो, यह है सार-रूप में जिनमत।।

जो जिन-वचनों के श्रनुरागी, तथा भक्तिमय हैं श्रनुसारी। वे निर्मल निष्वलेश जीव ही, वनते हैं परीत संसारी॥

जो गम्भीर, दीप्तिमय, णिव है, सौम्य, स्व-पर-समयों का ज्ञाता। युक्त, गुर्गा है वही सूत्र-प्रवचन का ग्रधिकारी कहलाता।।

जो मिथ्यादर्शन-समूहमय,
तत्त्वरूप है, ग्रमृतसार है।
मुक्तिकाम निष्कलुप हृदय-पट,
में जलवत् जिसका प्रसार है।
जो ग्रागम पद से प्रसिद्ध है,
रत्नत्रय का सूत्रधार है।
उसका हो कल्यागा सदा,
भगवत्स्वरूप जो जिनोद्गार है।।

जिसमें लीन जीव तर जाते,
इस ग्रसीम संसार-सिन्धु को।
सव जीवों का शरगारूप वह,
जिन-शासन जग में नन्दित हो।।

पा लिया है ग्राज पहली बार, जिनवचन, जो है सुघा-द्रवमय। सुगति-पथ पर चल पड़ा हूँ में, ग्रव नहीं मुक्तको मरण का भय।।

> जैनं जयतु शासनम्। जैन-शासन की विजय हो।।

## वर्धमान ! तुम 'महावीर' थे।

धर्मायुध से पूर्ण सुसज्जित, तुम भव-रण के समर-धीर थे। वर्धमान!

तुम 'महावीर' थे।

काम-फ्रोध-मद-लोभ-मोह-मात्सर्यं सरीखे तुमने अन्तःशत्रु मिटाये, तुमने बाह्य वैरियों को भी निपुरा अहिंसा के महास्त्र से किया पराजित । धर्म-विजय का शंखनाद कर चक्र-प्रवर्तन किया विश्व में श्रमरा-धर्मं का । वर्षमान तुम महावोर थे ।

|                                        | -r·                                                          |                                                                   |                                         |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
|                                        | कीता सन्तं व र<br>मासदालचीका                                 |                                                                   |                                         | • •       |
| $v_i$                                  | पास्त्र हिल्ली है।<br>विकास                                  | र ने <sub>राताल</sub>                                             |                                         | 4         |
| अतः                                    | $T_{r-}^{r-1}$                                               | i i i<br>i i i                                                    | 7.                                      |           |
| tien                                   | तिन्तु जनज्ञात्<br>सित् जनज्ञात्                             | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | रशस्त्रम्यः सूत्र<br>सास्तिराज्यः ८७    | <b>-</b>  |
| -                                      | ीं व तर्र                                                    | 75:                                                               | TIFE TTIME                              | * P. P. ? |
| भारान                                  | ति संगरणा<br>ति संगरणा<br>राहेहिसमा                          | **************************************                            | ·                                       | ŧo.       |
| ت (لديج ع                              | ूर्ण समा                                                     | $\eta_{PT\sigma}$                                                 |                                         | lox los   |
| उत्त <sub>मक</sub>                     | <sup>गराह</sup> सया<br>(यं मज्जं<br>तम्मद्दयज्जव<br>तमाम्बर् | मोहाना<br>मरागा                                                   | श्च ७                                   |           |
| जैला-                                  | र-महत्रजनक                                                   |                                                                   |                                         | 227       |
| <sup>उत्तम</sup> गुरा<br>उन्मोगला      | <i>रिष्</i> राह्म (प                                         | समग्रमुह<br>हादणानः                                               | j 303                                   | ११४       |
| <sup>७५ मा</sup> गलन                   | Tm-                                                          | वादणानुत्र                                                        | ,                                       |           |
| <sup>उवस</sup> मेरा इ                  | णिधाम<br>पासामसाह<br>स्रो को                                 | हादणानुत्र<br>कातिकेयानः                                          | -11 60                                  | 60        |
| ं अवहार                                | v 408                                                        | धयला - "उन                                                        | XOF TIP                                 | ₹K        |
| एगम् ६                                 | र विदे                                                       | धयला श्रा.प.<br>देशवैकालिकः                                       | 535                                     | १०४       |
| एगमी विरहें<br>एगमी खल क               | <i>ु</i> ज्जा                                                | आ <sub>य-</sub>                                                   | [a] ~ ~                                 | ११०       |
| एगमेंगे खलु जी<br>एगो मुलंहा           | वे                                                           | देणवैकालिक रू<br>आवश्यक सूत्र<br>उत्तराध्ययम                      | 3 2, 2, 36                              | ₹0        |
| एमो सुलंपि हारि<br>एयं खु सार्यक्र     |                                                              | 01775                                                             | () (                                    |           |
| एयं खु साम्याद्व<br>एवं चु संजयस्याद्व | <b>Π</b> Γ                                                   | उत्तराध्ययन सूत्र<br>श्राचाराङ्गं सूत्र १,<br>उत्तराध्ययन सूत्र १ | ₹१,२                                    | १२        |
| एवं वु संजयस्तावि<br>एवं धम्मं विकास   | सारं र                                                       | 14512                                                             | . 원. 최                                  | २८        |
| 19 87-                                 | #                                                            |                                                                   |                                         | ६२        |
| एवं से 🚾 पष्पक्रम                      | · উন্                                                        | 177~ '' S.V                                                       | 0 _                                     | २६        |
| dithing a dilling                      | ·                                                            |                                                                   | ,,,,,                                   | 8         |
| 11415                                  | <b>उत्तर</b>                                                 | भव्ययम् सम् ५ ० °                                                 | , ??:                                   |           |
| कस्मार                                 | 73                                                           | ्ययम सूत्र हैं।                                                   | ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |           |
| कम्युणा वंभणो होइ<br>कायसा वयसा व      | न ।<br>ने स्क्री                                             | ाध्ययन सूत्र ४,१५<br>स्वियन सूत्र ६,१६<br>स्तिकाय २८              |                                         |           |
| कायसा वयसा मत्ते<br>कि काहिट ==        | नन्दी सूर<br>उत्तरम्य                                        | ₹ ७ ` े                                                           | १३८                                     |           |
| कि काहिंद वरावासो<br>इ.य. च जिमान      |                                                              |                                                                   | ११८                                     |           |
| कुंयुः च जिस्तासो<br>कुल्ह्वजाहिन्दः   | <sup>७ तराध्ययः</sup>                                        | न सूत्र २४,३३<br>न सूत्र ४,१०<br>१२४                              | २०                                      | 1         |
| कुलह्वजादिवुद्धिसु<br>कोहा वा जरू      | 4477                                                         |                                                                   | 6=                                      |           |
| कोहा वा जह वा हासा<br>कोहेरा जो स्मान  | गावश्यक -                                                    | •                                                                 | ११४                                     |           |
| भहिरा जो सा                            | द्वादणानुष्र क्षा<br>उत्तराज्याः                             | 7,8                                                               | 58                                      |           |
| कोहेरा जो रा तपदि                      | उत्तराध्ययम्                                                 | ७२                                                                | १२                                      |           |
|                                        | जतराध्ययन स्<br>कातिकेयानुप्रेक्षा                           | 7 74, 2×                                                          | ₹8                                      |           |
|                                        | "उभक्षा                                                      | ₹€%                                                               | 58                                      |           |
|                                        |                                                              | 3                                                                 | 12                                      |           |
|                                        |                                                              |                                                                   |                                         |           |

| ,                              |                           |                    |             |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
|                                |                           | - 55               |             |
|                                | द्यविकालिक सूत्र ८,४०     | પૂર                |             |
| कोहो य माणी य                  |                           | દેલ                |             |
| को न मोक्सी                    | न्तरतायक सूत्र भार        | 55                 |             |
| क्राक्रिमि सब्ब जापा           |                           | . ६८               |             |
| <sub>जिनाड</sub> हिरण्णाइ      | भगवती आरायः।              | ६६                 |             |
|                                | a martin 4 to             | V J.X              |             |
| नाते गायरे वा रेप्प            |                           | ·                  |             |
| च्यामासम्रा देव्य              | हु विकालिक सूत्र ८००      | ,११                |             |
| गर्गीह साहू प्रमुखार           | 9 E E                     | =                  |             |
| नेण्डड वत्युसहाव               | 11 17 111111111 C         | , 30<br>. 30       | ,           |
| गुगाघाडुकम्ममह्या।             | जनराध्ययन सूत्र र         | (1 <sup>4</sup> 0) | .ર          |
| नन्मां दल्लहं मता              |                           |                    | ६८          |
| चर्ठीह ठाएँ हि जावा            | न्त्राध्ययन पूर           | 6110               | १२          |
| <b>च</b> नपत्तकलत्तस्स         | न्यत्रधक सूत्र र          | (1)                | १०५         |
| चंदेहि शिम्मलयरा               |                           |                    | १४०         |
| नेतात्र दियमम्त                | च्यत्कल्पसूत्र भ          | 11                 | દ્ધ         |
| जं इच्छित ग्रापण               | प्रतिक्रमण प्र            |                    | १२८         |
| जं जं मर्ग्गण वर्द             | नयचक १७३                  | क भाष्य २२७०       | <b>१</b> ३६ |
| जं गाणीण विष                   | <del>13</del> 14          | =19                | <i>દુ</i>   |
| जं पुरा समत्तपा<br>जड़ किचि पम | 100                       | 14 X.              | युव<br>युव  |
| जड् कि.वि पर<br>जगनिस्सिएहि    |                           |                    |             |
| जगानास्वरस्य<br>जन्म कसार्या   | र्थि राष्ट्रं स्वित्तेषाच | (કલન, ના           | <i>(E</i>   |
| <sub>जम</sub> र्गागधम          | पणा मलाचा                 | L                  | १३          |
|                                | । जावाच                   | क १७५              |             |
| III IEre                       | ्याएण ।वर्षः चन्त्रीः     | सूत्र १            |             |
| नगर ज                          | गत्रावजारण चन्ही          | तसूत्र २           |             |
| जयइ म्                         | रुपाएं पमवो               |                    |             |
|                                |                           |                    |             |



| ं उत्तराध्ययन सूत्र ४,२    | E o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दशवैकालिक सूत्र २,३        | ş⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ं कार्तिकेयानुप्रेक्षा ३६६ | ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तिलोयपण्णति १,५२           | १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्तराध्ययन सूत्र २५,२०    | ৬=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उत्तराध्ययन सूत्र ६,३४     | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नयचक २६४                   | १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भावपाहुड १२२               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| धावस्यक सूत्र १,२          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पञ्चास्तिकाय ८८            | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नियमसार १७६                | ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्तराध्ययन सूत्र २४,३१    | ७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| समण्यमुत्तं ७५०            | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तिलोयपण्णति १,८३           | १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत्तराध्ययन सूत्र ३३,२     | ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नियमसार १५६                | १३=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मरणसमाधि ६२१               | ₹o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नयचक १८२                   | १२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रत्नसार १२८                | ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नयचक २५३                   | 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | \$ 3 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            | ११८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | १२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | २=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | <u>لا</u> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उत्तराध्ययन सूत्र २४,२२    | =5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | दशवैकालिक सूत्र २,३ कार्तिकेयानुप्रे क्षा ३६६ तिलोयपण्णत्त १,५२ उत्तराध्ययन सूत्र २५,२० उत्तराध्ययन सूत्र ६,३४ नयचक २६४ भावपाहुड १२२ धावश्यक सूत्र १,२ पञ्चास्तिकाय ६८ नियमसार १७६ उत्तराध्ययन सूत्र २५,३१ समण्यसुत्तं ७५० तिलोयपण्णत्ति १,६३ उत्तराध्ययन सूत्र ३३,२ नियमसार १५६ मरणसमाधि ६२१ नयचक १८२ रत्नसार १२६ |

| •                                                          |                              |                                                         | १३२             |            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| •                                                          | नपचक १६०                     |                                                         | १३२             |            |
| प्रजय ग्राउएं किल्वा                                       | 314                          |                                                         | <b>३</b> ६      |            |
| प्रजय गुड्य म                                              | तयचन र                       | 1 98 a 1 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1              | દ્ય             |            |
| परमंतावयकारण                                               |                              |                                                         | ७२              |            |
| नेमगाणावि                                                  | सूत्रकृताश<br>श्रातुरप्रत्या | ह्यान र                                                 | <i>وع</i><br>مح |            |
| दिल्लाहर-मुसापा                                            | <b>उत्तराध्या</b>            | ान सूत्र ३०,२<br>इ.स.त्र १,5,१६                         | <i>83</i>       |            |
| C                                                          | सूत्रकृता                    | ξ χ.<br>— 30                                            | १० <sup>८</sup> |            |
|                                                            | षञ्चा।                       | ताना मय ३०,३०                                           | १० <i>द</i>     |            |
| क्रिक संदेशि                                               |                              |                                                         | १३६             |            |
|                                                            |                              |                                                         | ११              |            |
|                                                            | _                            |                                                         | १्२             | <b>,</b> γ |
| पास-रस्तान<br>पिउ-पुत्त-गात्तु-भव्यय                       |                              | नित्रतिके 📢                                             | হ               | ٥२         |
| पिउन्युरा प्रान्व<br>पुढवि-जल-तेय-वाउ<br>पुरिसम्म पुरिससहो |                              |                                                         | १               | ४२         |
| C-37.44(0)                                                 | τ                            | _F-7701 41                                              |                 | ११४        |
| · (425)                                                    | •                            |                                                         | <b>5.</b> ሂ     | ११४<br>११४ |
|                                                            |                              | व्रवचनसार प्र<br>उत्तराध्ययन सूत्र<br>उत्तराध्ययन सूत्र | ₹,8€            | પૂર        |
|                                                            | वन्न                         | उत्तराध्ययम र                                           |                 | હર         |
| TTT-11471                                                  | ~                            | नियमसार २<br>वसुनन्दि-श्रायक                            | ाचार ७०         | ७२         |
|                                                            |                              |                                                         |                 | ११६        |
| 2 m 211 (1                                                 | W                            | वसुनात्य ७४<br>मूलाचार ७४                               | र<br>१७         | ધ્ય        |
| मज्जूण ए<br>मासासर्गरा<br>मिन्छतानि                        | दी विय                       |                                                         |                 | 8          |
|                                                            | F-17 '- ''                   | रलसार ८                                                 | - T 8E8         |            |
|                                                            | 14                           | कातिकयाः                                                | न सम्बद्धाः     | Î          |
|                                                            |                              | उत्तराध्यः<br>                                          | वन सूत्र ३१,    | ţ          |
| TT                                                         | 2147                         | इतराज्य                                                 |                 |            |
| रागे थे                                                    | ते म पाये                    |                                                         |                 |            |
|                                                            |                              |                                                         |                 |            |

| समयाए समगा) हो इका                                              | त्राच्या वर्षः वर | 1 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| समसंतोसजलेएां उत्<br>समयाए समएगो हो इ<br>समया सन्त्रभूएसु उत्तर | तराज्ययम सूत्र ६,२० १३४<br>तिकेयानुत्रेक्षा ३६७ ४८<br>राज्ययम सूत्र १,२० १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |

| सप तिवायए पाएो             | सूत्रकृताङ्ग सूत्र १,१,१,३ | ६२          |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| सरीर माहु नाव त्ति         | उत्तराध्ययन सूत्र २३,७३    | १०२         |
| सल्लं कामा विसं कामा       | उत्तराध्ययन सूत्र ६,५३     | ४०          |
| सच्यं विलंबियं गीयं        | उत्तराघ्ययन सूत्र १३,१६    | ५०          |
| सव्वर्गायविमुक्को          | भक्तपरिज्ञा १३३            | ११८         |
| सन्त्रस्स जीवरासिस्स       | संस्तारक प्रकीर्एंक १०६    | દ્દજ        |
| सन्वस्स समण्संघस्स         | संस्तारक प्रकीर्एक १०५     | દક્         |
| सन्वाहि श्रणुजुत्तीहि      | मूत्रकृताङ्ग सूत्र १,११,१६ | ६४          |
| सब्वे जीवा वि इच्छंति      | दशवैकालिक सूत्र ६,११       | २८          |
| सन्वे समयंति सम्मं         | विशेषावश्यक माप्य २२६७     | <b>१</b> ३६ |
| सब्वेसिमासमाण्             | भगवती ग्राराघना ७६०        | २६          |
| सन्वेसिमासमाग्ां हिदयं     | मगवती म्राराघना ७६०        | ६०          |
| ससमय-परसमयिक               | समणसुत्तं २३               | १४०         |
| ससरीरा श्ररहंता            | कार्तिकेयानुप्रेक्षा १६=   | ११०         |
| सामग्र ग्रह विसेसे         | नयचक २५०                   | १३६         |
| सावगजरामहुझर               | नन्दीमूत्र =               | २०          |
| मुबहुंपि मुयमहीयं          | विशेषावश्यक माप्य ११५२     | પ્રદ્       |
| मुवण्ण-रूपस्स उ            | उत्तराध्ययन सूत्र ६,४=     | 55          |
| सुविहि च पुष्फरंतं         | ष्रावायक सूत्र ३,३         | १२          |
| गुहदुवराजागाणा वा          | पञ्चास्तिकाय १२५           | १०४         |
| सूई जहां मसुत्ता           | भक्तपरिज्ञा ८६             | ५६          |
| से भूइपण्णे प्रशिए प्रचारी | मूत्रकृताङ्ग सूत्र १,६,६   | १४          |
| से सम्पदंशी प्रभिनूष       | सूत्रकृताङ्ग सूत्र १,६,४   | १४          |
| हत्यीमु एरावरणमाङ्         | मूत्रकृताङ्ग सूत्र १,६,२१  | <b>१</b> ६  |
| हा जह मोहियमद्द्या         | मरणसमापि ५६०               | १०२<br>•=-  |
| हाति परोक्साई मइ           | समस्पुनुतः ६८८             | १२=         |